CC-0 Prof. Satya Viat Shastri Collection:

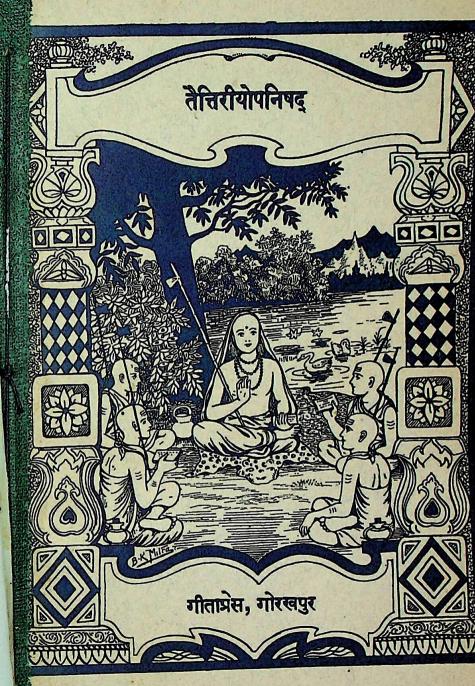

# तैत्तिरीयोपनिषद्

सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित

प्रकाशक गीताप्रेस, गोरखपुर



CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

मुद्दक तथा प्रकाशक Samaj Foundation Chennai and eGangotri घनश्यामदास जालान, गीता प्रेस, गोरखपुर

सं० १९९३ प्रथम संस्करण ३२५०

मूल्य ॥ /) तेरह आना

### निवेदन

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रपाठक ७, ८ और ९ का नाम तैत्तिरीयोपनिषद् है । इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की शोक्षावछी कहते हैं, सांहिती उपनिषद् कही जाती है और अष्टम तथा नवम प्रपाठक, जो इस उपनिषद्की ब्रह्मानन्दवछी और भृगुवछी हैं, वारुणी उपनिषद् कहलाती हैं । इनके आगे जो दशम प्रपाठक है उसे नारायणोपनिषद् कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिषद् है । इनमें महत्त्वकी दृष्टिसे वारुणी उपनिषद् प्रधान है; उसमें विशुद्ध ब्रह्मविद्याका ही निरूपण किया गया है । किन्तु उसकी उपलब्धिके लिये चित्तकी एकाप्रता एवं गुरुक्मपाकी आवश्यकता है । इसके लिये शीक्षावछीमें कई प्रकारकी उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया गया है । अतः औपनिषद सिद्धान्तको हृदयंगम करनेके लिये पहले शीक्षावल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय लेना चाहिये । इसके आगे ब्रह्मानन्दवछी तथा भृगुवछीमें जिस ब्रह्मविद्याका निरूपण है उसके सम्प्रदायप्रवर्त्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों विष्ठयाँ वारुणी विद्या अथवा वारुणी उपनिषद् कहलाती हैं ।

इस उपनिषद्पर भगवान् शङ्कराचार्यने जो भाष्य छिखा है वह बहुत हो विचारपूर्णः और roयुक्कियुक्त वहै hlstræसके cisalरम्भमें प्रन्थका उपोद्घात करते हुए भगवान्ने यह बतलाया है कि मोक्षरूप परम-निःश्रेयसकी प्राप्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही है। इसके लिये कोई अन्य साधन नहीं है। मीमांसकोंके मतमें 'खर्ग' शब्दवाच्य निरितशय प्रीति (प्रेय) ही मोक्ष है और उसकी प्राप्तिका साधन कर्म है। इस मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है और खर्ग तथा कर्म दोनोंहीकी अनित्यता सिद्ध की है।

इस प्रकार आरम्भ करके फिर इस वछीमें बतलायी हुई भिन्न-भिन उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंहारमें भी भगवान भाष्यकारने कुछ विशद विचार किया है। एकादश अनुवाकमें शिष्यको वेदका खाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभाषण एवं धर्माचरणादिका उपदेश करता है तथा समावर्तन संस्कारके छिये आदेश देते हुए उसे गृहस्थोचित कर्मोंकी भी शिक्षा देता है। वहाँ यह वतलाया गया है कि देवकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कभी प्रमाद न होना चाहिये; दान और खाध्यायमें भी कभी भूल न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके लिये गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हींके आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये-किन्तु वह अनुकरण केवल उनके सुकृतोंका हो, दुष्कृतोंका नहीं । इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एवं गृहस्थजनोचित सदाचारका ही निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही मोक्षके प्रधान साधन हैं इसिटिये आचार्य फिर मोक्षके साक्षात् साधनका निर्णय करनेके लिये पाँच विकल्प करते हैं---(१) क्या परम श्रेयकी प्राप्ति केवल कर्मसे हो सकती है ? (२) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे (३) किंवा कर्म और ज्ञानके समुचयसे (४) या कर्मकी अपेक्षावाले ज्ञानसे ( ५ ) अथवा केवल ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सब पक्षोंको सदोष सिद्ध करते हुए आचार्यने यही निश्चय किया है कि केवल ज्ञान ही मोक्षका साक्षात् साधन है।

इस प्रकार शीक्षावछीमें संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण कर फिर ब्रह्मानच्छ्वछोमें ब्रह्मविद्याककावर्णनः कियानाया है। इसका पहला वाक्य है— 'ब्रह्मविदामाति परम्' । यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका बीज है । ब्रह्म और ब्रह्मविद्याका विचार ही तो ब्रह्मविद्याका है और ब्रह्मवेत्ताकी परप्राप्ति ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फलसहित ब्रह्मविद्याका निरूपण करनेवाला है । आगेका समस्त प्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही व्याख्या है । उसमें सबसे पहले 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस वाक्यद्वारा श्रुति ब्रह्मका लक्षण करती है । इससे ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर उसकी उपलब्धिके लिये पञ्चकोशका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन किया है और उन सबके आधार-रूपसे सर्वान्तरतम परब्रह्मका 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस वाक्यद्वारा निर्णय किया है । इसके पश्चात् ब्रह्मकी असत्ता माननेवाले पुरुषकी निन्दा करते हुए उसका अस्तित्व स्वीकार करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा की है और उसे 'सत्' बतलाया है । फिर ब्रह्मका सार्वात्म्य प्रतिपादन करनेके लिये 'सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगत्का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है ।

इस प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति दिखलाकर फिर सप्तम अनुवाकमें असत्से ही सत्की उत्पत्ति बतलायी है। किन्तु यहाँ 'असत्' का अर्थ अभाव न समझकर अन्याकृत ब्रह्म समझना चाहिये और 'सत्' का न्याकृत जगत्, क्योंकि अत्यन्ताभावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उत्पत्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अन्यक्त थे ही। इसिलये 'असत्' शब्द अन्याकृत ब्रह्मका ही वाचक है। वह ब्रह्म रसस्वरूप है; उस रसकी प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय —आनन्दमय हो जाता है। उस रसके लेशसे ही सारा संसार सजीव देखा जाता है। जिस समय साधनाका परिपाक होनेपर पुरुष इस अद्दय अशरीर अनिर्वाच्य और अनाश्रय परमात्मामें स्थिति लाभ करता है उस समय वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। जीर जो उसमें श्रीकृत-सार भीर अनुत्रा करता है उसे समय वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। और जो उसमें श्रीकृत-सार भीर करता है उस समय वह सर्वथा निर्भय हो जाता है।

अतः ब्रह्ममें स्थित होना ही जीवकी अभयस्थिति है, क्योंकि वहाँ भेदका सर्वथा अभाव है और भय भेदमें ही होता है 'द्वितीयाद्वे अयं भवति'।

इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठकी अभयप्राप्तिका निरूपण कर ब्रह्मके सर्वान्तर्यामित्व और सर्वशासकत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता दिखलायी है। वहाँ मनुष्य, मनुष्यगन्धर्व, देवगन्धर्व, पितृगण, आजानज-देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापित और ब्रह्मा इन सबके आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगुण वतलाते हुए यह दिखलाया है कि निष्काम ब्रह्मवेत्ताको वे सभी आनन्द प्राप्त हैं। क्यों न हों शसवके अधिष्ठानभूत परब्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या वह इन सभीका आत्मा नहीं हैं अतः सर्वरूपसे वही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है। भोक्ता ही क्यों, सर्व-आनन्दस्वरूप भी तो बही है, सारे आनन्द उसीके स्वरूपभूत आनन्द-महोदिधिके क्षुद्रातिक्षुद्र कण ही तो हैं।

इसके पश्चात् हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके साथ अमेद करते हुए यह वतलाया है कि जो इन दोनोंका अमेद जानता है वह इस लोक अर्थात् दृष्ट और अदृष्ट विषयसमृहसे निवृत्त होकर इस समिष्ट अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार सारा प्रपन्न उसका अपना शरीर हो जाता है—उसके लिये अपनेसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता । उस निर्भय और अनिर्वाच्य स्वात्मतत्त्वकी जिसे प्राप्ति हो जाती है। उसे न तो किसीका भय रहता है और न किसी कृत या अकृतका अनुताप ही । जब अपनेसे भिन्न कुछ है ही नहीं तो भय किसका और किया कैसी ? किया तो देश, काल या वस्तुका परिच्लेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, अमर्यादित, अद्वितीय वस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश कैसे हो सकता है ?

इस प्रकार ब्रह्मानन्दवल्लीमें ब्रह्मविद्याका निरूपण कर भृगुवल्लीमें उसको प्राप्तिका मुख्य साधन पञ्चकोश-विवेक दिखलानेके लिये वरुण और भृगुका आख्यान दिया गया है ने अस्मित्त स्वका जिज्ञास भृगु अपने

पिता वरुणके पास जाता है और उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और अन्तमें जिसमें ये छीन हो जाते हैं उस तत्त्वका मुझे उपदेश कीजिये। इसपर वरुणने अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी ये ब्रह्मोपछित्विके छः मार्ग बतछाकर उसे तप करनेका आदेश किया और कहा कि 'तपसा बहा विजिज्ञारूव। तपो बहा'—तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। भृगुने जाकर मनःसमाधानरूप तप किया और इन सबमें अन्नको ही ब्रह्म जाना। किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर उसने फिर वरुणके पास आकर वही प्रश्न किया और वरुणने भी फिर वही उत्तर दिया। इसके पश्चात् उसने प्राणको ब्रह्म जाना और इसी प्रकार पुनः-पुनः सन्देह होने और पुनः-पुनः वरुणके वही आदेश देनेपर अन्तमें उसने आनन्दको हो ब्रह्म निश्चय किया।

यहाँ ब्रह्मज्ञानका प्रथम द्वार अन्न था। इसीसे श्रुति यह आदेश करती है कि अन्नकी निन्दा न करे—यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न करे—यह नियम है और खूब अन्नसंप्रह करे—यह भी नियम है। यदि कोई अपने निवासस्थानपर आवे तो उसकी उपेक्षा न करे; सामर्थ्यानुसार अन्न, जल एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे। ऐसा करनेसे वह अन्ववान्, कीर्तिमान् तथा प्रजा, पश्च और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होता है। इस प्रकार अन्नकी महिमाका वर्णन कर भिन्न-भिन्न आश्रयोंमें भिन्न-भिन्नरूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है। उस उपासनाके द्वारा जब उसे अपने सार्वात्म्यका अनुभव होता है उस समय उस लोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतकृत्यताको व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है—'अहमन्वमहम्बम-हमन्वम् । अहमन्वादो ३ ऽहमन्वादो ३ ऽहमन्वादः ! अह श्रुकोककृद हु श्रोककृद हु श्रोक अद्यादि। उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके कृतकृत्य हृदयाद हु यह उसका अनुभव है, और यही है उसके आध्यात्मिक संप्रामके अयहसाध्य भगवत्कृपालम्य विजयका उद्घोष।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्का प्रधान छक्त्य ब्रह्म-ज्ञान ही है। इसकी वर्णन-रौली बड़ी ही मर्मस्पर्शिनी और शृह्वलाबद्ध है। भगवान् राङ्कराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह भी बहुत विचारपूर्ण है। आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट लाम उठानेका प्रयत करेंगे।

इस उपनिषद्के प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोंके प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है। हमें इनके अनुवादमें श्रीविप्णु-वापटशास्त्रीकृत मराठी-अनुवाद, श्रीदुर्गाचरण मज्मदारकृत वँगला-अनुवाद, ब्रह्मनिष्ठ पं० श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुवाद और महा-महोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एवं पं० श्रीसीतारामजी शास्त्रीकृत अंग्रेजी अनुवादसे यथेष्ट सहायता मिली है। अतः हम इन सभी महानुभावोंके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। फिर भी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमें बहुत-सी त्रुटियाँ रह जानी खामाविक हैं। उनके लिये हम कृपालु पाठकोंसे सविनय क्षमाप्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि वे उनकी सूचना देकर हमें अनुगृहीत करेंगे, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका प्रयत कर सकें। हमारी इच्छा है कि हम शीघ्र ही छान्दोग्य और बृहदारण्यक भी हिन्दीसंसारके सामने रख सकें। यदि विचारशील वाचकवृन्दने हमें प्रोत्साहित किया तो बहुत सम्भव है कि हम इस सेवामें शोत्र ही सफल हो सकें।

अनुवादक



# श्रीहरिः विषय-सूची

| विषय                                                                   |        | 6B |
|------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| १. शान्तिपाठ                                                           |        | 8  |
| <u>शीक्षावछी</u>                                                       |        |    |
| प्रथम अनुवाक                                                           |        |    |
| २. सम्बन्ध-भाष्य                                                       | •••    | २  |
| ३. शीक्षावलीका शान्तिपाठ                                               |        | 3  |
| द्वितीय अनुवाक                                                         |        |    |
| ४. ज्ञीक्षाकी व्याख्या                                                 | •••    | १३ |
| तृतीय अनुवाक                                                           |        |    |
| ५. पाँच प्रकारकी संहितोपासना                                           | •••    | १५ |
| चनर्थ अनुवास                                                           |        |    |
| ६. श्री और बुद्धिकी कामनायालोंके लिये जप और होम-सम्बन्धी               | मन्त्र | २१ |
| पञ्चम अनुवाक                                                           |        |    |
| ७. व्याहृतिरूप ब्रह्मकी उपासना                                         | •••    | 28 |
| षष्ठ अनुवाक                                                            |        |    |
| ८. ब्रह्मके साक्षात् उपलब्धिस्थान हृदयाकाशका वर्णन                     | •••    | ३५ |
| सप्तम अनुवाक                                                           |        |    |
| ९, पाङ्करूपसे ब्रह्मकी उपासना                                          |        | ४२ |
| अष्टम अनुवाक                                                           |        |    |
| १०. ओङ्कारोपासनाका विधान<br>CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | •••    | 84 |
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.                             |        |    |

| नवम अनुवाक                                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ११. ऋतादि शुभ कर्मोंकी अवस्यकर्त्तव्यताका विधान                               | 8          |
| दशम अनुवाक                                                                    |            |
| १२. त्रिशङ्कका वेदानुवचन                                                      | ••• , ५    |
| एकाद्श अनुवाक                                                                 |            |
| १३. वेदाध्ययनके अनन्तर शिष्यको आचार्यका उपदेश                                 | ٠٠٠ لو     |
| १४. मोक्ष-साधनकी मीमांसा                                                      | ٠٠٠ و      |
| द्वाद्श अनुवाक                                                                | 6          |
| त्रक्षानन्दवर्छी                                                              |            |
| प्रथम अनुवाक                                                                  |            |
| १५. ब्रह्मानन्दवल्लीका द्यान्तिपाठ                                            | ८:         |
| १६. ब्रह्मज्ञानके फल, सृष्टिकम और अञ्चमय कोशरूप पश्चीका                       |            |
| द्वितीय अनुवाक                                                                | PHT.       |
| १७. अन्नकी महिमा तथा प्राणमय कोशका वर्णन                                      | 684        |
| तृतीय अनुवाक                                                                  |            |
| १८. प्राणकी महिमा और मनोमय कोशका वर्णन                                        | ११८        |
| चतुर्थ अनुवाक                                                                 |            |
| १९. मनोमय कोशकी महिमा तथा विज्ञानमय कोशका वर्णन                               | ••• १२६    |
| पञ्चम अनुवाक                                                                  |            |
| २०. विज्ञानकी महिमा तथा आनन्दमय कोशका वर्णन                                   | 856        |
| पष्ठ अनुवाक                                                                   |            |
| २१. ब्रह्मको सत् और असत् जाननेवालींका भेद, ब्रह्मज्ञ और                       |            |
| ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें शङ्का तथा सम्पूर्ण प्रपञ्चरूपसे ब्रह्मके वि          | <b>ख</b> त |
| होनेका निरूपण                                                                 | 836        |
| सप्तम अनुवाक                                                                  |            |
| २२. ब्रह्मकी सुकृतता एवं आनन्दरूपताका तथा ब्रह्मवेत्ताकी अ                    | भय-        |
| प्राप्तिका वर्णन                                                              | ••• १६१    |
| अप्टम अनुवाक                                                                  |            |
| २३. ब्रह्मानन्दके निरतिशयत्वकी मीमांसा<br>२४. ब्रह्मात्मैक्य-दृष्टिका उपसंहार | 800        |
|                                                                               | १७९        |
| नवम अनुवाक<br>२५. ब्रह्मानन्दको अनुभन्नाकः कस्मेबाळे विद्यानाकी अन्यप्राप्ति  |            |
| भागायावका प्रवासिक क्षेत्रक किया विद्यानका अस्प्राप्त में                     | ••• १९६    |

### भृगुबल्ली

| प्रथम अनुवाक                                                        |           |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| २६. भृगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मविद्याविषयक प्रश्न       |           |     |
| करना तथा व इणका ब्रह्मोपदेश · · ·                                   | • • •     | २०१ |
| द्वितीय अनुवाक                                                      |           |     |
| २७. अत्र ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाव        | ь₹        |     |
| भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुनः                     |           |     |
| तप करना                                                             | •••       | २०६ |
| तृतीय अनुवाक                                                        |           |     |
| २८. प्राण ही ब्रह्म हैऐसा जानकर और उसीमें ब्रह्मके लक्षण            |           |     |
| घटाकर भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे                    |           |     |
| पुनः तप करना                                                        | •••       | 206 |
| चतुर्थ अनुवाक                                                       |           |     |
| २९. मन ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाव          | ार        |     |
| भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुनः                     |           | २०९ |
| तप करना                                                             |           | 401 |
| पश्चम अनुवाक                                                        |           |     |
| ३०. विज्ञान ही ब्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण          |           |     |
| घटाकर भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे                    |           | २१० |
| पुनः तप करना                                                        |           |     |
| षष्ठ अनुवाक<br>३१. आनन्द ही ब्रह्म हैऐसा भृगुका निश्चय करना, तथा इस |           |     |
| भागीयी वारुणी विद्याका महत्त्व और फल                                | •••       | २११ |
| सप्तम अनुवाक                                                        |           |     |
| ३२. अन्नकी निन्दा न करनारूप व्रत तथा शरीर और प्राणरूप अन            | <b>[-</b> |     |
| ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन                        | • (• (•)  | २१४ |
| अष्टम अनुवाक                                                        |           |     |
| ३३. अन्नका त्याग न करनारूप त्रत तथा जल और ज्योतिरूप अन्न            | -         |     |
| ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन                        | •••       | २१६ |
| नवम अनवाक                                                           |           |     |
| ३४. अन्नसञ्चयरूप वृत तथा पृथिवी और आकाशरूप अन्नवसके                 |           |     |

उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

र१७

#### दशम अनुवाक

| ३५. | गृहागत अतिथिको आश्रय और अन्न देनेका विधान एवं ज्यास होनेवाला फल, तथा प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाक | उस <b>से</b><br>1 |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|     | वर्णन •••                                                                                           | •••               | <b>ס</b> י |
| ३६. | आदित्य और देहोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाले उ                                                         | गसक-              | 7.         |
|     | को मिलनेवाला फल •••                                                                                 | •••               | 7:         |
| ₹७. | ब्रह्मवेत्ताद्वारा गाया जानेवाला साम                                                                | •••               | ₹:         |
|     | शान्तिपाठ                                                                                           |                   | - 13.00    |



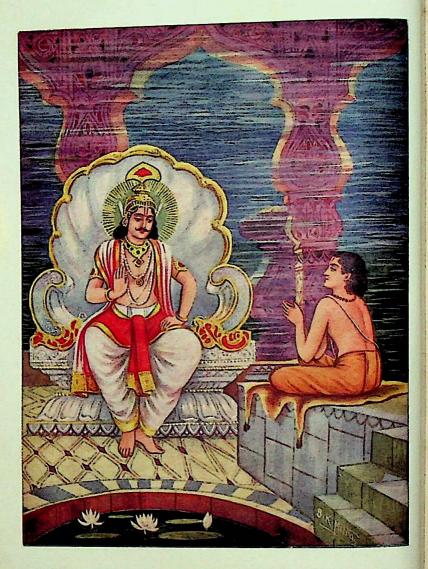

वरुण और भृगु

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

30

तत्सद्रहाणे नमः

# तैत्तिरीयोपनिषद्

मन्त्रार्थ, शाङ्करमाष्य और माष्यार्थसहित

-2245-

सर्वाशाध्वान्तिनर्मुक्तं सर्वाशाभास्करं परम्। चिदाकाशावतंसं तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्॥

~s####

#### शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्ष्यामि। ऋतं विद्ष्यामि। सत्यं विद्ष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्। अवतु वक्तारम्॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

# ALELECT.

SOME SO

### प्रथम अनुकाक

सम्बन्ध-भाष्य

यस्माञ्जातं जगत्सर्वं यसिन्नेव प्रलीयते। येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः॥१॥ जिससे सारा जगत् उत्पन्न हुआ है, जिसमें ही वह छीन होता है और जिसके द्वारा वह धारण भी किया जाता है उस ज्ञानखरूपको मेरा नमस्कार है।

> यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः। व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्ताक्तित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्।। २॥

पूर्वकालमें जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और प्रमाणोंके विवेचन-पूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तों (उपनिषदों) की व्याख्या की है उन्हें मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ।

> तैत्तिरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसादतः । विस्पष्टार्थरुचीनां हि च्याख्येयं संप्रणीयते ॥ ३ ॥

जो स्षष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके लिये में श्रीआचार्यकी कृपासे तैत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिषद्की व्याख्या करता हूँ। नित्यान्यधिगतानि कर्माण्यु-पात्तदुरितक्षयार्था-नि, काम्यानि च फलार्थिनां पूर्विसिन्ग्रन्थे । इदानीं कर्मोपादानहेतुपरिहाराय ब्रह्म-विद्या प्रस्तूयते ।

कर्महेतुः कामः स्यात्। आत्मविदेवाप्त- प्रवर्तकत्वात् । आ-कामो भवति प्रकामानां हि कामा-भावे खात्मन्यवस्थानात् प्रवृत्त्य-नुपपत्तिः। आत्मकामित्वे चाप्त-आत्मा हि ब्रह्मः कामताः तदिदो हि परप्राप्तिं वक्ष्यति। अतोऽविद्यानिवत्तौ स्वात्मन्य-वस्थानं परप्राप्तिः । ''अभयं प्रतिष्टां विन्द्ते" (तै॰ उ॰ २। ७। १) "एतमानन्दमयमात्मा-नमपसंक्रामति" (तै॰ उ॰ २। ८। १२) इत्यादिश्रुतेः

सिन्नित पापोंका क्षय ही जिनका मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोंका तथा सकाम पुरुषोंके लिये विहित काम्यकर्मोंका इससे पूर्ववर्ती प्रन्थमें [अर्थात् कर्मकाण्डमें] परिज्ञान हो चुका है। अव कर्मानुष्ठानके कारणकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका आरम्म किया जाता है।

कामना ही कर्मकी कारण हो सकती है, क्योंकि वही उसकी प्रवर्तक है। जो लोग पूर्णकाम हैं उनकी कामनाओंका अमाव होनेपर खरूपमें स्थिति हो जानेसे कर्ममें प्रवृत्ति होना असम्भव है । आत्म-दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर ही पूर्णकामता [की सिद्धि ] होती है; क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्मवेत्ताको ही परमात्माकी प्राप्ति होती है ऐसा आगे [श्रित ] वतलायेगी। अतः अविद्याकी निवृत्ति होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो जाना ही परमात्माकी प्राप्ति है: जैसा कि ''अभय पद प्राप्त कर छेता है" " उस समय ] इस आनन्द-मय आत्माको प्राप्त हो जाता है" इत्यादिश्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भा-

चोप-दारब्धस्य मीमांसकमत-भोगेन क्षयानित्या-समीक्षा

नुष्ठानेन प्रत्यवायामावाद्यत्नत एव स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः। अथवा निरितशयायाः प्रीतेः स्वर्गशब्दवाच्यायाः कर्महेतु-त्वात्कर्मभ्य एव मोक्ष इति चेत्।

नः कर्मानेकत्वात्। अने-कानि ह्यारब्धफलान्यनारब्ध-फलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि विरुद्धफलानि कर्माणि सम्भवन्ति। अतस्तेष्वनारब्धफलानामेकस्मि-<del>ज्जन्मन्युपभोगक्षयासंभवाच्छेष-</del> कर्मनिमित्तशरीरारम्भोपपत्तिः। कर्मशेषसद्भावसिद्धिश्र "तद्य इह रमणीयचरणाः" ( छा० उ० ५। १०।७) ''ततः शेषेण"

पूर्व ०-काम्य और निषिद्ध कर्मों-का आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध कर्मों-का भोगद्वारा क्षय हो जानेसे तथा नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे प्रत्यवायोंका अभाव हो जानेसे अनायास ही अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त हो जायगा; अथवा 'स्वर्ग' शब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म-जनित होनेके कारण कर्मसे ही मोक्ष हो सकता है-यदि ऐसा माना जाय तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि कर्म तो बहुत-से हैं। अनेकों जन्मान्तरोंमें किये हुए ऐसे अनेकों विरुद्ध फलवाले कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो फलोन्मख हो गये हैं और कुछ अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं। अतः उनमें जो कर्म अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं उनका एक जन्ममें ही क्षय होना असम्भव होनेके कारण उन अवशिष्ट कर्मोंके कारण दूसरे शरीरका आरम्भ होना सम्भव ही है। "इस लोकमें जो शुभ कर्म करनेवाले हैं [उन्हें ग्रुभयोनि प्राप्त होती है]" "[ उपभोग किये कर्मों से ] बचे हुए (आ० घ० २६२ किर के के गोक का माँखकार जीवको आगेका शारी स्मृ॰ ११) इत्यादिश्वतिस्मृति-शतेभ्यः।

इष्टानिष्टफलानामनारब्धानां क्षयार्थानि नित्यानीति चेत् ?

अकरणे प्रत्यवायश्रव-

णात् । प्रत्यवायशब्दो ह्यनिष्ट-विषयः। नित्याकरणनिमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुःखरूपस्यागामिनः परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्यप-गमात्रानारव्धफलकर्मक्षयार्थानि। यदि नामानारब्धकर्मक्षया-थीनि नित्यानि कर्माणि तथा-प्यग्रद्धमेव क्षपयेयुर्न शुद्धम् । विरोधाभावात् । न हीष्टफलस्य कर्मणः शुद्धरूपत्वानित्यैर्विरोध उपपद्यते । शुद्धाशुद्धयोहिं विरो-धो युक्तः।

प्राप्त होता है ]" इत्यादि सैकड़ों श्रुति-स्मृतियोंसे अवशिष्ट कर्मके सद्भावकी सिद्धि होती ही है ।

पूर्व ० — इष्ट और अनिष्ट दोनों प्रकारके फल देनेवाले सिश्चितं कर्मों-का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म हैं — ऐसी बात हो तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उन्हें न वारनेपर प्रत्यवाय होता है—ऐसा सुना गया है। 'प्रत्यवाय' शब्द अनिष्टका ही सूचक है। नित्य-कर्मोंके न करनेके कारण जो आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय होता है उसका नाश करनेके छिये ही नित्यकर्म हैं—ऐसा माना जानेके कारण वे सिब्बत कर्मोंके क्षयके छिये नहीं हो सकते।

और यदि नित्यकर्म, जिनका फल अभो आरम्म नहीं हुआ है उन कर्मोंके क्षयके लिये हों भी तो भी वे अग्रुद्ध कर्मका ही क्षय करेंगे; ग्रुद्धका नहीं; क्योंकि उनसे तो उनका विरोध ही नहीं है | जिनका फल इष्ट है उन कर्मोंका तो ग्रुद्ध-रूप होनेके कारण नित्यकर्मोंसे विरोध होना सम्भव ही नहीं है । विरोध तो ग्रुद्ध और अग्रुद्ध कर्मोंका ही होना उचित है । न च कर्महेत्नां कामानां ज्ञानाभावे निवृत्त्यसंभवादशेष-कर्मश्वयोपपत्तिः। अनात्मविदो हि कामोऽनात्मफलविषयत्वात्। स्वात्मिन च कामानुपपत्तिर्नित्य-प्राप्तत्वात्। स्वयं चात्मा परं ब्रह्मेत्युक्तम्।

नित्यानां चाकरणमभावस्ततः अभावरूप है, असम्भव है। प्रतिचितदुरितेभ्यः प्राप्यमाणा- याः प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं स्रोनेवाली अक्षणमिति "अकुर्वन्विहतं कर्म" (मनु० ११ । ४४) इति शतु- होना अनुचित् अभावसे भावव्यक्तिपत्तिः । अन्यथाभावाद्भा- के कारण सर्भ जायगा । अतः अयुक्त है वि अनायास ही वस्थानमित्यनुप्रसम्भा । अवायमा नित्यक्ति । अतोऽयत्ततः स्वात्मन्य- असुक्त है वि अनायास ही वस्थानमित्यनुप्रसम्भा । अवायमा नित्यक्ति । अतोऽयत्ततः स्वात्मन्य-

इसके सिवा कर्मकी हेतुमूत कामनाओंकी निवृत्ति भी ज्ञानके अभावमें असम्भव होनेके कारण उन (नित्य कर्मों) के द्वारा सम्पूर्ण कर्मोंका क्षय होना सम्भव नहीं है, क्योंकि अनात्मफळविषयिणी होनेके कारण कामना अनात्मवेत्ताको ही हुआ करती है । आत्मामें तो कामना-का होना सर्वथा असम्भव है, क्योंकि वह नित्यप्राप्त है । और यह तो कहा ही जा चुका है कि ख्यं आत्मा ही परव्रहा है ।

तथा नित्यकर्मीका न करना तो अभावरूप है, उससे प्रत्यवाय होना असम्भव है । अतः नित्यकर्मीका न करना यह पूर्वसञ्चित पापोंसे प्राप्त होनेवाली प्रत्यवायकियाका लक्षण है । इसलिये "अकुर्वन् विहितं कर्म" वाक्यके इस 'अकुर्वन्' पदमें 'शतृ' प्रत्ययका होना अनुचित नहीं है । अन्यथा अभावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने-के कारण सभी प्रमाणोंसे विरोध हो जायगा । अतः ऐसा मानना सर्वया [कर्मानुष्ठानसे] अयुक्त है कि अनायास ही आत्मखरूपमें स्थिति

यचोक्तं निरितशयप्रीतेः खर्गशब्दवाच्यायाः कर्मनिमित्तत्वात्कर्मारब्ध एव मोक्ष इति, तन्नः
नित्यत्वान्मोक्षस्य । न हि नित्यं
किञ्चिदारभ्यते। लोके यदारब्धं
तदनित्यमिति । अतो न कर्मारब्धो मोक्षः ।

विद्यासहितानां कर्मणां नि-त्यारम्भसामर्थ्यमिति चेत् ?

नः विरोधात् । नित्यं चा-रभ्यत इति विरुद्धम् ।

यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति । प्रध्वंसामाववित्रत्योऽपि मोक्ष आरभ्य एवेति चेत् ?

नः मोक्षस्य भावरूपत्वात् । प्रध्वंसाभावोऽप्यारम्यत इति न संभवति ः अभावस्य विशेषाभावाद्विकल्पमात्रमेतत् । और यह जो कहा कि 'स्वर्ग' शब्दसे कही जानेशाळी निरितशय प्रीति कर्मनिर्मित्तक होनेके कारण मोक्ष कर्मसे ही आरम्भ होनेशाळा है, सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्य है और किसी भी नित्य वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; लोकमें जिस वस्तुका भी आरम्भ होता है वह अनित्य हुआ करती है; इसलिये मोक्ष कर्मारव्य नहीं है।

पूर्व ० - ज्ञानसिंहत कर्मोंमें तो नित्य मोक्षके आरम्भ करनेकी मी सामर्थ्य है ही ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंिक ऐसा माननेसे विरोध आता है; मोक्ष नित्य है और उसका आरम्भ किया जाता है—ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है।

पूर्व ० — जो वस्तु नष्ट हो जाती है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ करती, अतः प्रध्वंसाभावके समान नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ किया ही जाता है। ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंिक मोक्ष तो भावरूप है । प्रध्वंसाभाव भी आरम्भ किया जाता है यह संभव नहीं; क्योंिक अभावमें कोई विशेषता न होनेके कारण यह तो केवल विकल्प ही है। भावका

भावप्रतियोगी ह्यभावः यथा ह्यभिनोऽपि भावो घट-पटादिभिर्विशेष्यते भिन डव घटभावः पटभाव इतिः एवं निर्विशेषोऽप्यभावः क्रिया-गुणयोगाद्द्रव्यादिवद्विकरूप्यते। न ह्यभाव उत्पलादिवद्विशेषण-सहभावी । विशेषणवन्त्रे भाव

विद्याक्तर्भकर्तृनित्यत्वाद्विद्या-कर्मसन्तानजनितमोक्षनित्यत्व-मिति चेत् ?

एव स्थात।

गङ्गास्रोतोवत्कर्तृत्वस्य दुःखरूपत्वात् । कर्तृत्वोपरमे च मोक्षविच्छेदात् । तसादविद्या-कामकर्मोपादानहेतुनिवृत्तौ स्ना-

प्रतियोगी ही 'अभाव' कहला है। जिस प्रकार भाव वस्तुतः अभिन्न होनेपर भी घट-पट आहि विशेषणोंसे भिन्नके समान घटमाव पटमाव आदि रूपसे विशेषित किया जाता है इसी प्रकार अभाव निर्विशेष होनेपर भी क्रिया और गुणके योगसे द्रव्यादिके समान विकल्पित होता है। कमल आहे पदार्थों के समान अभाव विशेषणके सहित रहनेवाला नहीं है। विशेषण-युक्त होनेपर तो वह भाव ही हो जायगा ।

पूर्व - विद्या और कर्म इनका कर्ता नित्य होनेके कारण विद्या और कर्मके अविच्छिन प्रवाहरे होनेत्राला मोक्ष नित्य ही होना चाहिये। ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, गङ्गाप्रवाहके समान जो कर्तृत्व है वह तो दुःख-रूप है। अतः उससे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती, और यदि उसीसे मोक्ष माना जाय तो भी वर्तृत्वकी निवृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद ही जायगा। अतः अविद्या, कामना और कर्म-इनके उपादान कारणकी निवृत्ति होनेपर आत्मखरूपमें स्थित त्मन्यवस्थानं मोक्ष इति । स्वयं shह्यो जाता ही मोक्ष है-यह

चात्मा ब्रह्म । तद्विज्ञानाद्विद्या-निवृत्तिरिति ब्रह्मविद्यार्थोपनिष-दारभ्यते ।

उपनिषदिति विद्योच्यतेः

उपनिषव्छन्द- तच्छीिलनां गर्भज
निरुक्तः न्मजरादिनिशात
नात्तदवसादनाद्वा ब्रह्मणो वोप
निगमियतृत्वादुपनिषणं वास्थां

परं श्रेय इति । तदर्थत्वादु
ग्रन्थोऽप्युपनिषत् ।

होता है। तथा खयं आत्मा ही ब्रह्म है और उसके ज्ञानसे ही अविद्याकी निवृत्ति होती हैं; अतः अब ब्रह्म-ज्ञानके लिये उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है।

अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके गर्म, जन्म और जरा आदिका निशातन (उच्लेद) करने या उनका अवसादन (नाश) करने के कारण 'उपनिषद्' शब्द से विद्या ही कही जाती है। अथवा ब्रह्मके समीप ले जानेवाली होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म उपस्थित है इसलिये [यह विद्या 'उप-निषद्' है]। उस विद्याके ही लिये होनेके कारण प्रन्य भी 'उपनिषद्' है।

—**⇔⊃©**c→—

#### शीक्षावलीका शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्ण्यामि । ऋतं विद्ण्यामि । सत्यं विद्ण्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥

[ प्राणवृत्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव ) हमारे लिये सुखकर हो । [ अपानवृत्ति और रात्रिका अभिमानी ] वरुण CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

हमारे लिये सुखावह हो । [ नेत्र और सूर्यका अभिमानी देवता ] अर्यम हमारे लिये सुखप्रद हो । बलका अभिमानी इन्द्र तथा [ वाक् औ बुद्धिका अभिमानी देवता ] बृहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक हो। तथा जिसका पादविक्षेप ( डग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादाभिमानी देवता ] विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [रूप वायु ] को नमस्कार है। हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अतः तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा । तुम्हींको ऋत ( शास्त्रोक्त निश्चित अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाक् और शरीरसे सम्पन्न होनेवाले कार्य भी तुम्हारे ही अधीन हैं इसिलिये ] तुम्हींको मैं सत्य कहूँगा । अतः तुम [विद्यादानके द्वारा] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाहे आचार्यकी भी [ उन्हें वक्तृत्व-सामर्थ्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा को और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैक्कि तीनों प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ॥ १ ॥

शं सुखं प्राणवृत्तेरह्याभि-मानी देवतात्मा मित्रो नोऽसाकं भवतु। तथैवापानवृत्ते रात्रेश्वाभि-मानी देवतात्मा वरुणः। चक्षु-ष्यादित्ये चाभिमान्यर्यमा वल इन्द्रः। वाचि बुद्धौ च बृहस्पतिः। विष्णुरुरुक्रमो वि-स्तीर्णक्रमः पादयोरभिमानी । एवमाद्याच्यात्मदेवताः शंनः। भवत्विति सर्वत्राजुपङ्काः Jatya Vrat Shaur सोंकेटसाथ सम्बन्ध है।

प्राणवृत्ति और दिनका अभिमानी देवता मित्र हमारे लिये शं-सुखरूप हो । इसी प्रकार अपानवृत्ति और रात्रिका अभिमानी देवता वरुण, नेत्र और सूर्यमें अभिमान करनेवाल अर्थमा, बलमें अभिमान करनेवाल इन्द्र, वाणी और बुद्धिका अभिमानी बृहस्पति तथा उरुक्रम अर्थात् विस्तीर्ण पादविक्षेपवाला पादाभिमानी देवता विष्णु-इत्यादि सभी अध्यात्म देवता हमारे लिये सुखदायक हो। 'मवतु' (हों ) इस क्रियाका सभी

तासु हि सुलकृत्सु विद्या-श्रवणधारणोपयोगा अप्रतिबन्धे-न भविष्यन्तीति तत्सुखकर्तृत्वं प्रार्थित शं नो भवत्विति । ब्रह्म विविदिषुणा नमस्कार-वन्दनिक्रये वायुविषये ब्रह्म-विद्योपसर्गशान्त्यर्थं क्रियेते। सर्व-क्रियाफलानां तदधीनत्वाद ब्रह्म वायुस्तस्मै ब्रह्मणे नमः। प्रह्वीभावं करोमीति वाक्यशेषः । नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्क-रोमीति । परोक्षप्रत्यक्षाभ्यां

किं च त्वमेव चक्षुराद्यपेक्ष्य वाद्यं संनिकृष्टमव्यवहितं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि यस्मात्तस्मान्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं यथाशास्त्रं यथाकर्तव्यं बुद्धौ सुपरिनिश्चितमर्थं तदिष त्वद-

वायरेवाभिधीयते।

उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान-के श्रवण, धारण और उपयोग निर्विन्नतासे हो सकेंगे—इसिंटिये ही 'शं नो भवतु' आदि मन्त्रद्वारा उनकी सुखावहताके टिये प्रार्थना की जाती है।

अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्वारा ब्रह्म-विद्यांके विद्वोंकी शान्तिके लिये वायुसम्बन्धी नमस्कार और वन्दन किये जाते हैं । समस्त कर्मोंका फल वायुके ही अधीन होनेके कारण ब्रह्म वायु है । उस ब्रह्मको मैं नमस्कार अर्थात् प्रह्मीभाव (विनीतभाव) करता हूँ । यहाँ 'करोमि' यह किया वाक्यशेष है। हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है—मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ—इस प्रकार यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु ही कहा गया है ।

इसके सिवा क्योंकि वाह्य चक्षु आदिकी अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती— अन्यविहत अर्थात् प्रत्यक्ष ब्रह्म हो इसिटिये तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। तुम्हींको ऋत अर्थात् शास्त्र और अपने कर्त्तन्यानुसार बुद्धिमें सम्यक्रूपसे निश्चित किया हुआ अर्थ कहूँगा, क्योंकि वह [ऋत] धीनत्त्रात्त्वामेव विद्वामि । सत्यमिति स एव वाकायाभ्यां संपाद्यमानः, सोऽपि त्वद्धीन एव संपाद्य इति त्वामेव सत्यं वदिष्यामि ।

तत्सर्वात्मकं वाय्वाख्यं ब्रह्म

मयैवं स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनमवतु विद्यासंयोजनेन । तदेव

ब्रह्म वक्तारमाचार्यं वक्रतृत्वसामर्थ्यसंयोजनेनावतु । अवतु
मामवतु वक्तारमिति पुनर्वचनमादरार्थम् । ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिरिति त्रिर्वचनमाध्यात्मिकाधिमौतिकाधिदैविकानां विद्याप्राप्त्युपसर्गाणां प्रश्नमार्थम् ॥१॥

तुम्हारे ही अधीन है । वाक् कें शरीरसे सम्पादन किया जानेवार वह अर्थ ही सत्य कहलाता है, व भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किय जाता है; अतः तुम्हींको मैं सर कहूँगा ।

वह वायुसंज्ञक सर्वात्मक क्र मेरेद्वारा इस प्रकार स्तुति किं जानेपर मुझ विद्यार्थीको विद्यां युक्त करके रक्षा करे । वही क्र वक्ता आचार्यको वक्तृत्वसामर्थ्य युक्त करके उसकी रक्षा करे । में रक्षा करे और वक्ताकी रक्षा करे - इ प्रकार दो वार कहना आदरके हिं है। 'ॐ शान्तिः शान्तिः' ऐसा तीन बार कहना विद्याप्राप्तिः आध्यात्मिक, आधिमौतिक औ आधिदैविक विन्नोंकी शान्तिः छिये है ॥ १ ॥



इति शिक्षावल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः॥१॥



## दितीय अनुवाक

शीक्षाकी व्याख्या

अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिषदो

ग्रन्थपाठे यत्नोपरमो मा भूदिति

शीक्षाध्याय आरम्यते—

उपनिषद् अर्थज्ञानप्रधान है [ अर्थात् अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य है ], अतः इस प्रन्थके अध्ययनका प्रयत्न शिथिल न हो जाय—इसलिये पहले शिक्षाध्याय आरम्भ किया जाता है—

शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्णः खरः। मात्रा बलम्। साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः॥ १॥

हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं । [अकारादि] वर्ण, [उदात्तादि] खर, [हखादि] मात्रा, [शब्दोचारणमें प्राणका प्रयत्नरूप] बछ, [एक ही नियमसे उचारण करनारूप] साम तथा सन्तान (संहिता) [ये ही विषय इस अध्यायसे सीखे जानेयोग्य हैं]। इस प्रकार शीक्षाध्याय कहा गया।। १।।

शिक्षा शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णी
ग्रुचारणलक्षणम् । शिक्ष्यन्त

इति वा शिक्षा वर्णादयः ।

शिक्षेवशीक्षा । दैर्घ्यं छान्दसम् ।

तां शीक्षां व्याख्यास्यामो विस्प-

जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा जाय उसे 'शिक्षा' कहते हैं अथवा जो सीखे जायँ वे वर्ण आदि ही शिक्षा हैं। शिक्षाको ही 'शिक्षा' कहा गया है। [शिक्षाशब्दमें ईकारका] दीर्घत्व वैदिक प्रक्रियाके अनुसार है। उस शीक्षाकी हम व्याख्या करते हैं अर्थात् उसका सर्वतोभावसे स्पष्ट वर्णन करते हैं।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

ख्याजादिष्टस्य चक्षिङो व्याङ्पूर्वस्य व्यक्तवाकर्मण एत-द्रपम् ।

तत्र वर्णोऽकारादिः, उदात्तादिः, मात्रा हस्वाद्याः, वलं प्रयत्नविशेषः, साम वर्णानां मध्य-मवत्योचारणं समता, सन्तानः सन्ततिः संहितेत्यर्थः। एव हि शिक्षितव्योऽर्थः । शिक्षा यसिन-ध्याये सोऽयं शीक्षाध्याय इत्येव-मुक्त उदितः । उक्त इत्युपसं-हारार्थः ॥ १॥

'व्याख्यास्यामः' यह पद और 'आङ' उपसर्गपूर्वक 'चक्षिड धातुके स्थानमें वैकल्पिक 'स्याजे आदेश करनेसे निष्पन्न होता है। इसका अर्थ स्पष्ट उचारण है।

तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि खर, हस्वादि मात्राएँ, [वर्णोंके उचारणमें ] प्रयतिवेशेषरूप बढ वणोंको मध्यम वृत्तिसे उचारण करनारूप साम अर्थात् समता तथा सन्तान-सन्तति अर्थात् संहिता-यही शिक्षणीय विषय है । शिक्षा जिस अध्यायमें है उस इस शीक्षा-अध्यायका इस प्रकार कथन यानी प्रकाशन कर दिया गया । यहाँ 'उक्तः' पद उपसंहारके लिये

इति शीक्षावरूयां द्वितीयोऽनुवाकः॥ २॥



# हतीय अनुवाक

पाँच प्रकारकी संहितोपासना

अधुना संहितोपनिपदुच्यते— अत्र संहितासम्बन्धिनी उपनिषत् ( उपासना ) कही जाती है—

सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् । अथातः स्ट्रिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता महास्ट्रिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम् । चौरुत्तररूपम् । आकाशः संधिः ॥ १॥

वायुः संघानम् । इत्यघिलोकम् । अथाधि-ज्यौतिषम् । अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् । आपः संधिः । वैद्युतः संघानम् । इत्यधिज्यौतिषम् । अथा-धिविद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपम् ॥ २ ॥

अन्तेवास्युत्तररूपम् । विद्या संधिः। प्रवचन ५-संधानम् । इत्यधिविद्यम् । अथाधिप्रजम् । माता पूर्व-रूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा संधिः । प्रजनन ५ संधानम् । इत्यधिप्रजम् ॥ ३॥

अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुरुत्तररूपम् । वाक्संधिः । जिह्वा संधानम् । इत्य- ध्यात्मम् । इतीमा महास ६ हिताः य एवमेता महास ६ हिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवर्चसे. नान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन॥ ४॥

हम िशिष्य और आचार्य दोनोंको साथ-साथ यश प्राप्त हो और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो । वियोंकि जिन पुरुषोंकी बद्धि शास्त्राध्ययनद्वारा परिमार्जित हो गयी है वे भी परमार्थतत्त्वको समझनेमें सहसा समर्थ नहीं होते, इसिंछये ] अब हम पाँच अधिकरणों-में संहिताकी \* उपनिषद िअर्थात् संहितासम्बन्धिनी उपासना वि व्याख्या करेंगे। अधिलोक, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यातम -ये ही पाँच अधिकरण हैं । पण्डितजन उन्हें महासंहिता कहकर पुकारते हैं । अब अधिलोक (लोकसम्बन्धी) दर्शन (उपासना) का वर्णन किया जाता है-संहिताका प्रथम वर्ण पृथिवी है, अन्तिम वर्ण बुलोक है, मध्यभाग आकाश है ॥ १॥ और वायु सन्धान ( उनका परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है। [अधिलोकउपासकको संहितामें इस प्रकार दृष्टि करनी चाहिये ] — यह अधिलोक दर्शन कहा गया। इसके अनन्तर अधिज्यौतिष दर्शन कहा जाता है-यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण अग्नि है, अन्तिम वर्ण घुलोक है, मध्यभाग आप ( जल ) है और विद्युत् सन्धान है [अधिज्यौतिषउपासकको संहितामें ऐसी दृष्टि करनी चाहिये ]---यह अधिज्यौतिष दर्शन कहा गया । इसके पश्चात् अधि-विद्य दर्शन कहा जाता है-इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य है ॥ २ ॥ अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन (प्रश्नोत्तर-रूपसे निरूपण करना ). सन्धान है [-ऐसी अधिविद्यउपासकको दृष्टि

<sup>\* &#</sup>x27;संहिता' शब्दका अर्थ सन्धि या वर्णोंका सामीप्य है। भिन्न-भिन्न वणोंके मिलनेपर ही शब्द वनते हैं; उनमें जब एक वर्णका दूसरे वर्णसे योग होता है तो उन पूर्वोत्तर वर्णोंके योगको 'सन्धि' कहते हैं और जिस शब्दोचारण-सम्बन्धी प्रयत्नके योगसे सन्धि होती है उसे 'सन्धान' कहा जाता है। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

करनी चाहिये ] । यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया । इससे आगे अधिप्रज दर्शन कहा जाता है-यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण माता है, अन्तिम वर्ण पिता है, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है और प्रजनन (ऋतु-कालमें भार्यागमन ) सन्धान है [—अधिप्रजउपासकको ऐसी दृष्टि करनी चाहिये ] । यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ ३॥ इसके पश्चात् अध्यात्मदर्शन कहा जाता है—इसमें संहिताका प्रथम वर्ण नीचेका हुनु (नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग) है, अन्तिम वर्ण जपरका हुनु ( जपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है और जिह्ना सन्धान है [-ऐसी अध्यात्मउपासकको दृष्टि करनी चाहिये ]। यह अध्यात्मद्र्शन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं। जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओंको जानता है [ अर्थात् इस प्रकार उपासना करता है ] वह प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज, अन और खर्गलोकसे संयुक्त किया जाता है। [ अर्थात् उसे इन सबकी प्राप्ति होती है ] ॥ ४ ॥

तत्र संहिताद्युपनिषत्परिज्ञा-निनिमत्तं यद्यशः प्रार्थ्यते तन्ना-वावयोः शिष्याचार्ययोः सहैवा-स्तु । तनिमित्तं च यद्रह्मवर्चसं तेजस्तच सहैवास्त्वित शिष्य-वचनमाशीः। शिष्यस्य ह्यकृतार्थ-त्वात्प्रार्थनोपपद्यते नाचार्यस्य। कृतार्थत्वात् । कृतार्थो ह्याचार्यो नाम भवति।

उस संहितादि उपनिषद् [ अर्थात् संहितादिसम्बन्धिनी उपासना ] के परिज्ञानके कारण जिस यशकी याचना की जाती है वह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको साथ-साथ ही प्राप्त हो। तथा उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है वह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही मिले-इस प्रकार यह कामना शिष्य-का वाक्य है, क्योंकि अकृतार्थ होनेके कारण शिष्यके लिये ही प्रार्थना करना सम्भव भी है-आचार्यके छिये नहीं, क्योंकि वह कतार्थ होता है; जो पुरुष कृतार्थ होता है वही आचार्य कहलाता है।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि-धानस्य, अतो यतोऽत्यर्थं ग्रन्थ-भाविता बुद्धिर्न शक्यते सहसार्थ-ज्ञानविषयेऽवतारियत्सित्यतः संहिताया उपनिपदं संहिताविषयं दर्शनमित्येतद्ग्रन्थसंनिकृष्टामेव व्याख्यास्यामः: पश्चस्वधिकरणे-ष्वाश्रयेषु ज्ञानविषयेष्वित्यर्थः। कानि तानीत्याह-अधिलोकं लोकेष्वधि यद्दर्गनं तद्धिलोकम्। तथाधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रज-मध्यात्ममिति । ता एताः पश्च-विषया उपनिषदो लोकादिमहा-वस्तुविषयत्वात्संहिताविषयत्वाच महत्यश्च ताः संहिताश्च महा-संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति वेदविदः।

अथ तासां यथोपन्यस्ताना-मधिलोकं दर्शनमुच्यते । दर्शन- 'अथ' अर्थात् पहले कहे हुए अध्ययनरूप विधानके अनन्तर, 'अतः'—क्योंकि प्रन्थके अध्ययनमें अत्यन्त आसक्त की हुई बुद्धिको सहसा अर्थज्ञान [को प्रहण करने] में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, इसल्ये हम प्रन्थकी समीपवर्तिनी संहितोपनिषद् अर्थात् संहिता-सम्बन्धिनी दृष्टिकी पाँच अधिकरण—आश्रय अर्थात् ज्ञानके विषयोंमें व्याख्या करेंगे । [तात्पर्य यह कि वर्णोंके विषयमें पाँच प्रकारके ज्ञान वत्यांकें ]।

वे पाँच अधिकरण कौन-से हैं ? सो वतलाते हैं—'अधिलोक'—जो दर्शन लोकविषयक हो उसे अधिलोक कहते हैं। इसी प्रकार अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यातम भी समझने चाहिये। ये पञ्चविपय-सम्बन्धिनी उपनिषदें लोकादि महा-वस्तुविषयिणी और संहितासम्बन्धिनी हैं; इसलिये वेदवेत्तालोग इन्हें महती संहिता अर्थात् 'महासंहिता' कहकर प्रकारते हैं।

अब ऊपर बतलायी हुई उन(पाँच प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले अधिलोक-दृष्टि बतलायी जाती है। Projitized by Arva Samai Foundation Chennal and eGangotri

क्रमविवक्षार्थोऽथशब्दः सर्वत्र । पृथिवी पूर्वरूपं पूर्वी वर्णः पूर्व-रूपम् । संहितायाः पूर्वे वर्णे पृथिवी दृष्टिः कर्तव्येत्युक्तं भवति। तथा द्योः उत्तररूपमाकाशोऽन्त-रिक्षलोकः संधिर्मध्यं पूर्वोत्तर-रूपयोः संघीयते अस्मिन्पूर्वोत्तर-रूपे इति । वायुः संधानम्। संधीयतेऽनेनेति संधानम्। इत्य-धिलोकं दर्शनमुक्तम् । अथाधि-ज्यौतिषमित्यादि समानम्। इतीमा इत्युक्ता उपप्रदर्शनते। महासंहिता यः कश्चिदेवमेता व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदेत्यु-पासनं स्याद्विज्ञानाधिकारात् "इति प्राचीनयोग्योपास्ख" इति च वचनात् । उपासनं च यथा-

यहाँ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होनेके कारण 'अथ' शब्दकी सर्वत्र अनुवृत्ति करनी चाहिये। पृथिवी पूर्वरूप है। यहाँ पूर्ववर्ण ही पूर्वरूप कहा गया है। इससे यह वतलाया गया है कि संहिता (सन्धि)के प्रथम वर्णमें पृथिवीदृष्टि करनी चाहिये। इसी प्रकार बुछोक उत्तरहरूप (अन्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात् अन्तरिक्ष सन्धि-पूर्व और उत्तर-रूपका मध्य है अर्थात् इसमें हो पूर्व और उत्तररूप एकत्रित किये जाते हैं । वायु सन्धान है । जिससे सन्धि की जाय उसे सन्धान कहते हैं। इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा गया। इसीके समान 'अथाधिज्यौतिषम्' इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ भी समझना चाहिये।

'इति' और 'इमाः' इन शब्दोंसे
पूर्वोक्त दर्शनोंका परामर्श किया
जाता है। जो कोई इस प्रकार
व्याख्या की हुई इस महासंहिताको
जानता अर्थात् उपासना करता है—
यहाँ उपासनाका प्रकरण होनेके
कारण'वेद'शब्दसे उपासना समझना
चाहिये जैसा कि 'इति प्राचीनयोग्योपास्खं' इस आगे (१।६।२ में)
कहे जानेवाले वचनसे सिद्ध होता है।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

१. हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! इस प्रकार तू उपासना कर ।

शास्त्रं तुल्यप्रत्ययसन्ततिरसंकीर्णा चातत्प्रत्ययैः शास्त्रोक्तालम्बन-विषया च । प्रसिद्धश्रोपासन-शब्दार्थी लोके गुरुमुपास्ते राजानमुपास्त इति । यो हि गुर्वादीन्सन्ततम्रुपचरति स उपास्त इत्युच्यते । स.च फलमामोत्यु-पासनस्य । अतोऽत्रापि च य एवं वेद संधीयते प्रजादिभिः खर्गान्तैः। प्रजादिफलान्यामो-तीत्यर्थः ॥१-४॥

शास्त्रानुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका नाम 'उपासना' है। वह प्रवाह विजा तीय प्रत्ययोंसे रहित और शास्त्रोक्त आलम्बनको आश्रय करनेवाला होना चाहिये। छोकमें 'गुरुकी उपासना करता है''राजाकी उपासना करता है' इत्यादि वाक्योंमें 'उपासना' शब्दका अर्थ प्रसिद्ध ही है। जो पुरुष गुरु आदिकी निरन्तर परिचर्या करता है वही 'उपासना करता है' ऐसा कहा जाता है। वही उस उपासना-का फल भी प्राप्त करता है। अतः इस महासंहिताके सम्वन्धमें भी जो पुरुष इस प्रकार उपासना करता है वह [ मन्त्रमें वतलाये हुए ] प्रजासे लेकर खर्गपर्यन्त समस्त पदार्थीं से सम्पन होता है, अर्थात् प्रजादिहर फल प्राप्त करता है II १-४ II

—**⇔**∋@e**⇒**—

इति शिक्षावल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥



# चतुर्थ अनुवाक

श्री और वुद्धिकी कामनावालोंके लिये जप और होमसम्बन्धी मन्त्र

यञ्छन्दसामिति मेधाकाम-स्य श्रीकामस्य च तत्प्राप्तिसाधनं जपहोमानुच्येते । "स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु" "ततो मेश्रिय-मानह" इति च लिङ्गदर्शनात् ।

अव 'यरछन्दसाम्' इत्यादि
मन्त्रोंसे मेधाकामी तथा श्रीकामी
पुरुषोंके लिये उनकी प्राप्तिके साधन
जप और होम बतलाये जाते हैं;
क्योंकि ''वह इन्द्र मुझे मेधासे प्रसन्न
अथवा बलयुक्त करें" तथा ''अतः
उस श्रीको तू मेरे पास ला" इन
वाक्योंमें [क्रमदाः मेधा और श्रीप्राप्तिके लिये की गयी प्रार्थनाके ]
लिङ्ग देखे जाते हैं।

यदछन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्य-मृतात्संबभ्व । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भ्यासम् । दारीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्ववम्। ब्रह्मणः कोद्योऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय। आवहन्ती वितन्वाना॥१॥

कुर्वाणाचीरमात्मनः । वासा<sup>4</sup>सि मम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा। ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः सह खाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा ॥ २ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

जो वेदोंमें ऋषम (श्रेष्ठ अथवा प्रधान ) और सर्वरूप है तथा वेदरूप अमृतसे प्रधानरूपसे आविर्भूत हुआ है वह [ ओंकाररूप ] इन्द्र (सम्पूर्ण कामनाओंका ईश ) मुझे मेधासे प्रसन्न अथवा बलयुक्त करे। हे देव ! मैं अमृतत्व ( अमृतत्वके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान ) का धारण करने-वाला होऊँ । मेरा शरीर विचक्षण (योग्य) हो । मेरी जिह्ना अत्यन्त मधुमती ( मधुर भाषण करनेवाळी ) हो । मैं कानोंसे खूव श्रवण करूँ । [ हे ओंकार ! ] त ब्रह्मका कोष है और छौकिक वृद्धिसे दँका हुआ है अर्थात् लौकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ]। तू मेरी श्रवण की हुई विद्याकी रक्षा कर । मेरे लिये वस्त, गौ और अन्न-पानको सर्वदा शीघ्र ही छे आनेवाछी और इनका विस्तार करनेवाछी श्रीको [ भेड़-बकरी आदि ] ऊनवाले तथा अन्य पशुओंके सहित बुद्धि करानेके अनन्तर त् मेरे पास छा—खाहा । ब्रह्मचारीछोग मेरे आवें — खाहा । ब्रह्मचारीळोग मेरे प्रति निष्कपट हों — खाहा । ब्रह्मचारी-लोग प्रमा (यथार्थ ज्ञान ) को धारण करें — खाहा। ब्रह्मचारीलोग दम ( इन्द्रियदमन ) करें—साहा । ब्रह्मचारीछोग राम (मनोनिग्रह) करें---खाहा । [इन मन्त्रोंके पीछे जो 'खाहा' शब्द है वह इस बातको सूचित करता है कि ये हवनके छिये हैं ] ॥ १-२ ॥

यङ्खन्दसां वेदानामृपभ

ओद्वारतोबुद्ध- इवर्षभः प्राधान्यात्। विश्वरूपः सर्वरूपः

सर्ववाग्व्याप्तेः । "तद्यथा श-

ङ्कना" ( छा० उ० २।२३।३)

इत्यादि श्रुत्यन्तरात् । अत एव-

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection

जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके कारण छन्द-वेदोंमें श्रेष्टके समान श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय है; जैसा कि "जिस प्रकार शङ्कओं ( पत्तोंकी नसों ) से [ सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकारसे सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है-ओंकार ही यह सब कुछ है ]" इस एक अन्य श्रतिसे सिद्ध होता है। इसीलिये

र्वभत्वमोङ्कारस्य ओङ्कारो 1 इति ऋषभादि-द्यत्रोपास्य शुब्दैः स्तुतिन्यिय्यैवोङ्कारस्य । छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा ह्यमृतं तसादमृतादिधसंवभृव। लोक-देववेद व्याहति स्यः सारिष्टं प्रजापतेस्तपस्यत जिघ्धोः ओङ्कारः सारिष्ठत्वेन प्रत्यभा-दित्यर्थः । न हि नित्यस्योङ्कार-स्याञ्चसँ वोत्पत्तिरेव कल्प्यते । स एवंधृत ओङ्कार इन्द्रः सर्व-कामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया प्रज्ञया स्पृणोतु प्रीणयतु बलयतु वा । प्रज्ञावलं हि प्रार्थ्यते । अमृतस्य अमृतत्वहेतुभूतस्य

अमृतस्य अमृतत्वहतुभूतस्य त्रह्मज्ञानस्य तद्धिकारात्, हे देव धारणो धारयिता भूयासं भवेयम् । किं च शरीरं मे मम विचर्षणं विचक्षणं योग्यमित्ये-तत् । भूयादिति प्रथमपुरुष-विपरिणामः । जिह्वा मे मधु-

ओंकारको श्रेष्टता है । यहाँ ओंकार ही उपासनीय है, इसलिये 'ऋपम' आदि शब्दोंसे ओंकारकी स्तृति की जानी उचित ही है। छन्द अर्थात वेदोंसे-वेद ही अमृत हैं, उस अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है। तात्पर्य यह है कि छोक, देव, वेद और व्याहतियोंसे सर्वोत्कृष्ट सार ग्रहण करनेकी इच्छासे तप करते हुए प्रजा-पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे भासित हुआ था, क्योंकि नित्य ओंकारकी साक्षात् उत्पत्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती। वह इस प्रकारका ओंकाररूप इन्द्र-सम्पूर्ण कामनाओंका खामी परमेश्वर मेधाद्वारा प्रसन्न अथवा सबल करे: इस प्रकार यहाँ बुद्धिवलके लिये प्रार्थना की जाती है।

हे देव ! मैं अमृत—अमृतत्वके हेतुभूत ब्रह्मज्ञानका धारण करनेवाला होऊँ, क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञानका ही प्रसङ्ग है । तथा मेरा शरीर विचर्षण—विचक्षण अर्थात् योग्य हो । [म्लमें 'भूयासम्' (होऊँ) यह उत्तम पुरुषका प्रयोग है इसे ]
'भूयात्' (हो)इस प्रकार प्रथम पुरुषमें परिणत कर लेना चाहिये । मेरी Vrat Shastri Collection.

मत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुर-भाषिणीत्यर्थः। कर्णाभ्यां श्रोत्रा-भ्यां भूरि वहु विश्ववं व्यश्रवं श्रोता भ्यासमित्यर्थः। आत्म-ज्ञानयोग्यः कार्यकरणसंघातो-ऽस्त्वित वाक्यार्थः। मेधा च तद्रथमेव हि प्रार्थ्यते।

त्रक्षणः परमात्मनः कोशोऽसि । असेरिवोपलब्ध्यिष्ठानत्वात् । त्वं हि ब्रह्मणः प्रतीकं
त्विय ब्रह्मोपलभ्यते । मेधया
लौकिकप्रज्ञया पिहित आच्छादितः स त्वं सामान्यप्रज्ञैरिविदिततत्त्व इत्यर्थः । श्रुतं श्रवणपूर्वकमात्मज्ञानादिकं मे गोपाय
रक्ष । तत्प्राप्त्यविस्मरणादि
कुर्वित्यर्थः जपार्था एते मन्त्रा
मेधाकामस्य ।

होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य <sub>ओक्कारतः</sub> मन्त्रा उच्यन्ते । <sup>श्रियः प्रार्थना</sup> आवहन्त्यानयन्ती। वितन्याना विस्ता<u>रयन्ती</u> (जुन्नोन जिह्वा मधुमत्तमा—अतिशय मधुमती अर्थात् अत्यन्त मधुरभाषिणी हो । में । कानोंसे भूरि—अधिक मात्रामें श्रवण करूँ अर्थात् वड़ा श्रोता होऊँ। इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि मेरा शरीर और इन्द्रियसंघात आत्म- ज्ञानके योग्य हो । तथा उसीके छिये ही बुद्धिकी याचना की जाती है ।

परमात्माकी उपलिक्धका स्थान होनेके कारण त् तल्वारके कोशके समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश है, क्योंकि त् ब्रह्मका प्रतीक है-तुझमें ब्रह्मकी उपलिक्ध होती है। वहीं त् मेधा अर्थात् लौकिकी बुद्धि-से आच्छादित यानी हका हुआ है; अर्थात् सामान्य-बुद्धि पुरुषोंको तेरे तत्त्वका ज्ञान नहीं होता । मेरे श्रुत अर्थात् श्रवणपूर्वक आत्म-ज्ञानादि विज्ञानकी रक्षा कर; अर्थात् उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि कर । ये मन्त्र मेधाकामी पुरुषके जपके लिये हैं।

अव लक्ष्मीकामी पुरुषको होमके लिये मन्त्र वतलाये जाते हैं—आव-हन्ती—लानेवाली; वितन्वाना— विस्तार शक्सनेवाली, क्योंकि 'तनु' श्रीयेवेति ।

तेस्तत्कर्मत्वात् । कुर्वाणा निर्वर्त-यन्ती, अचीरमचिरं क्षिप्रमेव, छान्द्सो दीर्घः; चिरं वा कुर्वा-णा आत्मनो मम, किमित्याह— वासांसि वस्ताणि मम गावश्र गाश्चेति यावत्, अन्नपाने च सर्वदैवमादीनि कुर्वाणा श्रीर्या तां ततो मेधानिर्वर्तनात्परमा-वहानय। अमेधसो हि श्रीरन-

किविशिष्टाम्। लोमशामजाव्या-दियुक्तामन्यैश्व पशुमिः संयुक्ता-मावहेत्यधिकारादोङ्कार एवाभि-संबध्यते। स्वाहा स्वाहाकारो होमार्थमन्त्रान्तज्ञापनार्थः। आ-यन्तु मामिति व्यवहितेन सं-वन्धः। ब्रह्मचारिणो विमायन्तु प्रमायन्तु दमायन्तु शमायन्त्व-त्यादि॥१-२॥ धातुका अर्थ विस्तार करना ही है;
कुर्वाणा—करनेवाळी; अचीरम्—
अचिर अर्थात् शीघ्र ही; 'अचीरम्' में
दीर्घ ईकार वैदिक प्रक्रियाके अनुसार
है। अथवा चिरं (चिरकाळतक)
आत्मनः—मेरे ळिये करनेवाळी, क्या
करनेवाळी? सो वतळाते हैं—मेरे वस्त्र,
गौ और अन्न-पान इन्हें जो श्री सदा
ही करनेवाळी है उसे, बुद्धि प्राप्त
करानेके अनन्तर त् मेरे पास छा,
क्योंकि बुद्धिहीनके ळिये तो ळक्ष्मी
अनुर्थका ही कारण होती है।

किन विशेषणोंसे युक्त श्रीको लाने ? लोमश अर्थात् मेड-वकरी आदि जनवालोंके सिहत और अन्य पशुओंसे युक्त श्रीको ला। यहाँ 'आवह' कियाका अधिकार होनेके कारण [उसके कर्ता] ओंकारसे ही सम्बन्ध है। खाहा—यह खाहाकार होमार्थ मन्त्रोंका अन्त सूचित करनेके लिये है। ['आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः' इस वाक्यमें ] 'आयन्तु माम्' इस प्रकार 'आ' का व्यवधानयुक्त 'यन्तु' शब्दसे सम्बन्ध है। [इसी प्रकार मेरे प्रति] ब्रह्मचारीलोग निष्कपट हों। वे प्रमाको धारण करें, इन्द्रिय-निग्रह करें, मनोनिग्रह करें इत्यादि॥ १-२॥

यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्विय मृजे स्वाहा । यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम् । एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा पाहि प्र मा पद्यस्व ॥ ३॥

मैं जनतामें यशसी होऊँ—स्वाहा । मैं अत्यन्त प्रशंसनीय और धनवान् होऊँ—स्वाहा । हे भगवन् ! मैं उस ब्रह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश कर जाऊँ—स्वाहा । हे भगवन् ! वह त् मुझमें प्रवेश कर —स्वाहा । हे भगवन् ! उस सहस्रशाखायुक्त [ अर्थात् अनेकों भेदवाले ] तुझमें मैं अपने पापाचरणोंका शोधन करता हूँ—स्वाहा । जिस प्रकार जल निम्न प्रदेशकी ओर जाता है तथा महीने अहर्जर —संवत्सरमें अन्तर्हित हो जाते हैं, उसी प्रकार हे धातः ! ब्रह्मचारीलोग सब ओरसे मेरे पास आर्वे—स्वाहा । त् [ शरणागतोंका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान हो, त् मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥

यशो यशस्त्री जने जनसमूहेऽसानि भवानि । श्रेयान्प्रशस्त्रतरो
वस्यसो वसीयसो वसुतराद्वसुमत्तराद्वासानीत्यन्वयः । किं च तं
ब्रह्मणः कोशभूतं त्वा त्वां हे भग
भगवन्यूजावनप्रविशानि प्रविश्य
चानन्यस्त्यदात्मैव भृवानीत्यर्थः।

में जनतामें यशस्त्री होऊँ तथा श्रेयान्—प्रशस्यतर और वस्यसः—वसीयसः अर्थात् वसुमान्से भी वसुमान् यानी अत्यन्त धनी पुरुषीं-से भी विशेष धनवान् होऊँ। तथा हे भग—भगवन्—पूजनीय! ब्रह्मके कोशभूत उस तुझमें में प्रवेश कर्षे तात्पर्य यह है कि तुझमें प्रवेश कर्षे अनन्य हो मैं तेरा ही ह्य

स त्वमपि सा मां भग भगवन प्रविश् । आवयोरेकत्वमेवास्तु । तसिंस्त्विय सहस्रशाखे शाखाभेदे हे भगवन्, निमृजे शोधयाम्यहं पापकृत्याम् ।

यथा लोक आपः प्रवता प्रवणवता निम्नवता देशेन यन्ति गच्छन्ति । यथा अहर्जरं संवत्सरोऽहर्जरः अहोसिः परिवर्तमानो लोकाञ्चर-यतीत्यहानि वासिज्जीर्यन्त-र्भवन्तीत्यहर्जरः। तं च यथा मासा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो हे धातः सर्वस्य विधातः मामा-यन्त्वागच्छन्तु सर्वतः सव-दिग्भ्यः।

प्रतिवेद्य:-श्रमापन्यन्स्थान-मासन्नगृहमित्यर्थः । एवं त्वं प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छी-लिनां सर्वपापदुःखापनयनस्था-नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभाहि प्रकाशयात्मानं

हो जाऊँ; तथा तू भी, हे भग-भगवन् ! मुझमें प्रवेश कर् । अर्थात् हम दोनोंकी एकता ही हो जाय । हे भगवन् ! उस सहस्रशाख-अनेकों शाखाभेदवाले तुझमें मैं अपने पाप-कर्मोंका शोधन करता हूँ।

लोकमें जिस प्रकार जल प्रवण-वान्-निम्नतायुक्त देशकी ओर जाते हैं और महीने जिस प्रकार अहर्जरमें अन्तर्हित होते हैं। अहर्जर संवत्सर-को कहते हैं, क्योंकि वह अह:-दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ लोकोंको जीर्ण करता है अथवा उसमें अहः-दिन जीर्ण यानी अन्तर्भृत होते हैं इसिटये अहर्जर है। उस संवत्सरमें जिस प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार हे घातः ! मेरे पास सब ओरसे-सम्पूर्ण दिशाओंसे ब्रह्मचारीलोग आवें।

'प्रतिवेश' श्रमनिवृत्तिके स्थान अर्थात् समीपवर्ती गृहको कहते हैं। इस प्रकार त् प्रतिवेशके समान प्रति-वेश यानी अपना अनुशीलन करने-वालोंका दुःखनिवृत्तिका स्थान है। अतः त् मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित प्रपद्मस्य च । कर और मुझे प्राप्त हो; अर्थात् CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. मां रसविद्धमिव लोहं त्वन्मयं त्वदातमानं कुर्वित्यर्थः।

Digitized by Arva Samai

श्रीकामोऽसिन्विद्याप्रकरणे-ऽभिधीयमानो धना-विद्योपलव्धी धनस्योपयोगः र्थः । धनं च कर्मा-र्थम् । कर्म चोपात्तदुरितक्षयाय । तत्क्षये हि विद्या प्रकाशते । तथा च स्मृतिः "ज्ञानम्रत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथादर्श-तले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मान-मात्मनि" (महा० ज्ञा० २०४ । ८, गरुड० १। २३७।६) इति ॥ ३॥

पारदसंयुक्त छोहेके समान त् मु अपनेसे अभिन कर है।

इस ज्ञानके प्रकरणमें जो लक्षी की कामना कही जाती है वह धनहे लिये है, धन कर्मके लिये होता है, और कर्म प्राप्त हुए पापोंके क्षयो लिये है। उनके क्षीण होनेपर ही ज्ञानका प्रकाश होता है; जैसा कि यह स्मृति भी कहती है-"पाए कमींका क्षय हो जानेपर ही परा को ज्ञान होता है। जिस द्र्पणके खच्छ हो जानेपर मुख देखा जा सकता है उसी प्रकार गुद्ध अन्तः करणमें आत्माव साक्षात्कार होता है" ॥ ३॥

इति शीक्षावल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥



### पञ्चम अनुकाक

व्याहृतिरूप बहाकी उपासना

संहिताविषयसुपासनस्रक्तं त-दन्त भेधाकामस्य श्रीकामस्य मन्त्रा अनुक्रान्ताः। ते च पार-म्पर्येण विद्योपयोगार्था एव। अनन्तरं व्याहत्यात्मनो ब्रह्मणो-ऽन्तरुपासनं स्वाराज्यफलं प्र-स्तूयते—

Ì

वि

वि

6

Ų.

17

ŧî

पहले संहितासम्बन्धिनी उपासनाका वर्णन किया गया। तत्पश्चात् मेधाकी कामनावाले तथा श्रीकामी पुरुषोंके लिये मन्त्र वतलाये गये। वे भी परम्परासे ज्ञानके उपयोगके लिये ही हैं। उसके पश्चात् अव जिसका फल खाराज्य है उस न्याहृतिरूप ब्रह्मकी आन्तरिक उपासनाका आरम्भ किया जाता है—

भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः। तासामु ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते। मह इति । तद्रह्म । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः। भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम् । सुवरित्यसौ लोकः ॥ १ ॥

मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे छोका महीयन्ते । भूरिति वा अग्निः । भुव इति वायुः । सुवरित्या-दित्यः । मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योती १ षि महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः । भुव इति सामानि । सुवरिति यजू १ षि ॥ २ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयनी भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः। मृ इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा सहीयन्ते । ता व एताश्चतस्रश्चतुर्धा। चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः। ता यो वेद। स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥ ३॥

'भूः, भुवः और सुवः' ये तीन व्याहृतियाँ हैं । उनमेंसे 'मह इस चौथी व्याहृतिको माहाचमस्य (महाचमसका पुत्र) जानता है। वह महः ही ब्रह्म है। वही आत्मा है। अन्य देवता उसके अङ्ग (अवयव) हैं। 'भूः' यह ज्याहृति यह लोक है, 'मुवः' अन्तरिक्षलोक है और 'सुवः' यह स्वर्गलोक है ॥ १ ॥ तथा 'महः' आदित्य है । आदित्य ही समस्त लोक वृद्धिको प्राप्त होते हैं। 'भूः' यही अग्नि है, 'सुः वायु है, 'सुत्रः' आदित्य है तथा 'महः' चन्द्रमा है। चन्द्रमासे ई सम्पूर्ण ज्योतियाँ वृद्धिको प्राप्त होती हैं। 'भूः' यही ऋक् है, 'भुक साम है, 'सुवः' यजुः है ॥ २ ॥ तथा 'महः' ब्रह्म है । ब्रह्मसे ई समस्त वेद वृद्धिको प्राप्त होते हैं। 'भूः' यही प्राण है, 'भुः अपान है, 'सुवः' व्यान है तथा 'महः' अन्न है। अन्नसे ही समत प्राण चुद्धिको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये चार व्याहृतियाँ हैं। इनमें प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है । जो इन्हें जानता है वह ब्रह्मकी जानता है। सम्पूर्ण देवगग उसे बिछ ( उपहार ) समर्पण करते हैं॥३॥

भूर्भ्रवः सुवरितिः इतीत्युक्तोप-भदर्शनार्थः । एता-ही प्रदर्शित करनेके छिये हैं। एतास्तिस्तः' ये शब्द भी पूर्वः प्रदर्शित [ व्याहृतियों ] के हैं। शितानां परामर्शार्थः। परामृष्टाः

'भूर्भुवः सुवरिति' इसमें 'इति शब्द पूर्वकथित [ ब्याहृतियों ] के लिये हैं। 'वै' इस 3

E

वा

₹:

7

1

Į:

ल

ì

सार्यन्ते वा इत्यनेन । तिस्र एताः सार्यन्ते प्रसिद्धा व्याहृतयः तासामियं चतुर्थी व्याहतिर्मह इति। तामेतां चतुर्थी महाचयसस्यापत्यं माहाचमस्यः प्रवेदयते । उ ह सा इत्येतेषां वृत्ता-

त्यर्थः । माहाचमस्यग्रहणमार्षा-नुसारणार्थम् । ऋषिसारणमप्यु-

नकथनार्थत्वादिदितवान्ददर्शे-

पासनाङ्गमिति गम्यत इहो-

पदेशात्।

येयं माहाचमस्येन दृष्टा व्या-

हतिमह इति तद्रक्ष। व्याहृतिषु महसः प्राधान्यम् महद्धि त्रह्य महश्र

व्याहतिः। किं पुनस्तत्? स आत्मा।

आमोतेर्व्याप्तिकर्मणः आत्मा

अन्ययसे परामृष्ट न्याहृतियोंका स्मरण कराया जाता है। अर्थात [इन शब्दोंसे ] ये तीन व्याहृतियाँ समरण दिलायी जाती हैं। उनमें 'महः' यह व्याहृति है । उस इस चौथी व्याहृतिको महाचमसका पुत्र माहा-चमस्य जानता है। किन्तु 'उ ह स्म' ये तोन निपात अतीत घटना-का अनुकथन करनेके छिये होनेके कारण इसका अर्थ 'जानता था' 'देखा था' इस प्रकार होगा। [ न्याहतिके द्रष्टा ] ऋषिका अन-स्मरण करनेके छिये 'माहाचमस्य' यह नाम लिया गया है। इस प्रकार यहाँ उपदेश होनेके कारण यह जाना जाता है कि ऋषिका अनु-स्मरण भी उपासनाका एक अङ्ग है।

जिस 'महः' नामक व्याहृतिको माहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म है। ब्रह्म भी महान् है और व्याहृति भी महः है । और वह क्या है ? वही आत्मा है । 'व्याप्ति' अर्थवाले 'आप्' धातुसे 'आत्मा' निष्पन होता है। क्योंकि लोक,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

इतराश्र व्याहृतयो लोका देवा वेदाः प्राणाश्च मह इत्यनेन व्याहत्यात्मनादित्यचनद्रब्रह्यान्न-भृतेन व्याप्यन्ते यतः अतो-ऽङ्गान्यवयवा अन्या देवताः I देवताग्रहणसुपलक्षणार्थं लोका-दीनाम्। मह इत्येतस्य व्या-हत्यात्मनो देवलोकादयः सर्वे-ऽवयवभूता यतोऽत आहादित्या-दिभिलोंकादयो महीयनते इति । आत्मनो ह्यङ्गानि महीयन्ते, महनं वृद्धिरुपचयः । महीयन्ते वर्धन्त इत्यर्थः ।

अयं लोकोऽग्रिक्रग्वेदः प्राण इति प्रथमा व्याहति-प्रतिव्याहति चत्वारो भेदाः र्भूरिति । एवमुत्त-रोत्तरैकैका चतुर्धा भवति । मह इति ब्रह्म। ब्रह्मत्योङ्कारः, शब्दाधिकारेऽन्यस्यासंभवात् । उक्तार्थमन्यत् ।

देव, वेद और प्राणरूप व्याहृतियाँ आदित्य, चन्द्र, ब्रह्म अन्नखरूप व्याह्त्यात्मक व्याप्त हैं, इसलिये वे अन्य देक इसके अंग-अवयव लोकादिका उपलक्षण करानेके हि 'देवता' शब्दका ग्रहण गया है। क्योंकि देव और के आदि सभी 'महः' इस न्याहत्याता अवयवस्टिप हैं, इसीलिये ऐस कहा है कि आदित्यादिके योह लोकादि महत्ताको प्राप्त होते हैं आत्मासे ही अङ्ग महत्ताको प्रा हुआ करते हैं। 'महन' शब्त अर्थ वृद्धि—उपचय है 'महीयन्ते' इसका 'वृद्धिको प्र होते हैं' यह अर्थ है।

यह लोक, अग्नि, ऋग्वेद भे प्राण-ये पहली व्याहति भूः हैं; प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहति च चार प्रकारकी है। \* 'महः' ह है; ब्रह्मका अर्थ ओंकार है, क्यों शब्दके प्रकरणमें अन्य किसी क्र का होना असम्भव है। शेष सक अर्थ पहले कहा जा चुका है।

यथा अन्तिरक्षलोक, वायु, सामवेद और अपान—ये दूसरी व्याह्म सुनः हैं; चुलोक, आदित्य, यजुर्वेद और व्यान—ये तीसरी व्याहृति सुनः हैं तथा आदित्य, चन्द्रमा, ब्रह्म और अञ्च यो चौथी न्याहृति महः हैं।

ता वा एताश्रतस्रश्रत्धेति। ता वा एता भूर्श्वः सुवर्मह इति चतस्र एकैकशश्रतुर्धा चतुष्प-काराः। धाराब्दः प्रकारवचनः। चतस्रश्रतसः सत्यश्रतुर्धा भव-न्तीत्यर्थः । तासां यथाक्कृप्तानां पुनरुपदेशस्तथैवोपासननियमार्थः। ता यथोक्तव्याहतीयों वेद स वेद विजानाति । किम् ? ब्रह्म । ननु ''तद्रक्ष स आत्मा'' इति ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविज्ञात-वत्स वेद ब्रह्मेति।

6 312

€:

1

Q:

िं

हो

मार्व

te

नं

प्राः

दव

317

Ŋ:

तद्विशेषविवक्षुत्वाद-नः दोषः। सत्यं विज्ञातं वाक्योरेकवाक्यता चतुर्थव्याहत्यात्मा ब्रह्मेति न तु तद्विशेषो हदयान्त-

वे ये चारों 'व्याहृतियाँ चार प्रकारकी हैं। अर्थात् वे ये भूः, भुवः, सुवः और महः चार व्याहृतियाँ प्रत्येक चार-चार प्रकारकी हैं। 'घा' शब्द 'प्रकार' का वाचक है। अर्थात् वे चार-चार होती हुई चार प्रकारकी हैं। उनकी जिस प्रकार पहले कल्पना की गयी है उसी प्रकार उपासना करनेका नियम करनेके छिये उनका पुनः उपदेश किया गया है। उन उपर्युक्त व्याहृतियोंको जो पुरुष जानता है वहीं जानता है। किसे जानता है? ब्रह्मको ।

शंका-"वह ब्रह्म है, वह आत्मा है" इस वाक्यद्वारा [महःरूपसे ] ब्रह्मको जान छेनेपर भी उसे न जाननेके समान '[ उसे जो जानता है ] वह ब्रह्मको जानता है' ऐसा कहना तो ठीक नहीं है।

समाधान-ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक ज्ञान ] के विषयमें विशेष कहना अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार कहनेमें कोई दोष नहीं है। यह ठीक है कि इतना तो जान लिया कि चतुर्थ व्याहृतिरूप ब्रह्म है; किन्तु हृदयके भोतर उपलब्ध होना तथा मनो-मन्रोम्याद्भाद्भाव र्वाच्यादिकापुर समी विशेषताओंका

इत्येवमन्तो 'शान्तिसमृद्धम्' विशेषणविशेष्यरूपो धर्मपूगो न विज्ञायत इति तद्विवक्षु हि शास्त्रमविज्ञातमिव त्रह्म मत्वा स वेद ब्रह्मेत्याह । अतो न दोषः । यो हि वक्ष्यमाणेन धर्मपूगेन विशिष्टं ब्रह्म वेद स वेद ब्रह्मे-त्यभिप्रायः। अतो वक्ष्यमाणा-नुवाकेनैकवाक्यतास्यः उभयोर्ध-नुवाकयोरेकमुपासनम्। लिङ्गाच, भूरित्ययौ प्रति-तिष्ठतीत्यादिकं लिङ्गम्रपासनै-कत्वे । विधायकाभावाच । न हि 'वेद' 'उपासितव्यः' इति विधा-यकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति । व्याहृत्य-

तो ज्ञान नहीं हुआ। [अगले अनुवाद-में 1 'शान्तिसमृद्धम्' इस वाक्यतक कहा हुआ विशेषण-विशेष्यरूप धर्म. समृह ज्ञात नहीं है; उसे बतलानेकी इच्छासे ही शास्त्रने ब्रह्मको न जाते हएके समान मानकर 'वह ब्रह्मको जानता है' ऐसा कहा है। इसिट्टि इसमें कोई दोप नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि जो परुष आगे जानेवाले धर्मसमृहसे वतलाये विशिष्ट ब्रह्मको जानता है वही ब्रह्मको जानता है। अतः आगे कहे जानेवाले अनुवाकसे इसकी एकवाक्यता है क्योंकि इन दोनों अनुवाकोंकी एक ही उपासना है।

[ ज्ञापक ] लिङ्ग होनेसे भी यही वात सिद्ध होती है । [ छे अनुवाकमें ] 'भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति' इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकोंमें एक ही उपासना होनेका लिङ्ग है। कोई विधान करनेवाला शब्द व होनेके कारण भी ऐसा ही समझ जाता है। [ छठे अनुवाकमें ] 'वेद' 'उपासितव्यः' ऐसा कोई [उपासनाका ] विधान करनेवाला शब्द नहीं है । व्याहृति-अनुवाकमें जो 'उन ( व्याहृतियों ) को जो जानुत्ता है' का ऐसा वाक्य है वह

वक्ष्यमाणार्थत्वात्रोपासनभेदकः। वक्ष्यमाणार्थत्वं च तद्विशेपविव-श्चुत्वादित्यादिनोक्तम्। सर्वे देवा असा एवं विदुषेऽङ्गभूता आव-हन्त्यानयन्ति बलिं स्वाराज्य-प्राप्तौ सत्यामित्यर्थः॥१-३॥

आगे बतलयी जानेवाली उपासनाके लिये होनेके कारण [ पूर्वेक्त उपासनासे ] उसका मेद करने-वाल नहीं है । उसी उपासनाको आगे बतलाना क्यों इष्ट है यह बात 'उसकी विशेषता बतलानेकी इच्छा होनेके कारण' आदि हेतुओंसे पहले कह ही चुके हैं । ऐसा जाननेवाले उपासकको उसके अङ्ग-भूत समस्त देवगण बलि (उपहार ) समर्पण करते हैं अर्थात् खाराज्यकी प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार लाते हैं—यह इसका तालपर्य है ॥१-३॥

इति शीक्षावल्त्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ \*\*शिक्तिः

#### षष्ट अनुकाक

बह्मके साक्षात् उपलिधस्थान हृदयाकाशका वर्णन

म्रूर्भवःस्वःस्वरूपा मह इत्येतस्य व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽङ्गान्यन्या देवता इत्युक्तम्। यस्य
ता अङ्गभूतास्तस्यैतस्य ब्रह्मणः
साक्षादुपलब्ध्यर्थमुपासनार्थं च
हृद्याकाशः स्थानमुच्यते शालग्राम इव विष्णोः। तिसिन्हि
तह्रह्मोपास्यमानं मनोमयत्वादिहि वह मनो
तह्रह्मोपास्यमानं मनोमयत्वादि-

मूः, मुनः और सुनः—ये अन्य देवता 'महः' इस न्याहृतिरूप हिरण्यगर्भसंज्ञक ब्रह्मके अङ्ग हैं—ऐसा
पहले कहा जा चुका है। जिसके
वे अङ्गभूत हैं उस इस ब्रह्मकी साक्षात्
उपलब्धि और उपासनाके लिये
हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है,
जैसे कि विष्णुके लिये शालग्राम।
उसमें उपासना किये जानेपर
ही वह मनोमयत्वादिधर्मविशिष्ट

धर्मिविशिष्टं साक्षादुपलम्यते पाणाविवामलकम् । मार्गश्च सर्वात्मभावप्रतिपत्तये वक्तव्य इत्यनुवाक आरम्यते— ब्रह्म हथेछीपर रखे हुए आँवरेके समान साक्षात् उपलब्ध होता है। इसके सित्रा सर्वात्मभावकी प्राप्तिके लिये मार्गभी वतलाना है, इसलिये इस अनुवाकका आरम्भ किया जाता है-

स य एषोऽन्तर्हदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यन्नासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोद्य शीर्षकपाले । भूरित्यभौ प्रतितिष्ठति । भुव इति वायौ ॥ १॥

सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति स्वाराज्यम् । आप्नोति मनसस्पतिम् । वाक्पतिश्रक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम् । शान्ति-समृद्धममृतम् । इति प्राचीनयोग्योपास्स्व ॥ २ ॥

यह जो हृदयके मध्यमें स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृत-खरूप हिरण्मय पुरुष रहता है । तालुओं के वीचमें और [उनके मध्य] यह जो स्तनके समान [मांसखण्ड] लटका हुआ है [उसमें होकर जो सुषुम्ना नाडी ] जहाँ केशोंका मूलमाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्धप्रदेशमें मस्तकके कपालोंको विदीर्ण करके निकल गयी है वह इन्द्रयोनि [अर्थाद परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग ] है । [इस प्रकार उपासना करनेवाला पुरुष प्राणप्रयाणके समय मूर्धाका मेदन कर ] 'मूः' इस व्याहृतिरूप अग्निमें स्थित होता है [अर्थाद 'मूः' इस व्याहृतिका चिन्तन करनेसे अग्नि-रूप होकर इस लोकको व्याप्त करता है ] । इसी प्रकार 'मुनः' इस व्याहृतिका ध्यान करनेसे वायुमें ॥ १॥ 'सुवः' इस व्याहृतिका चिन्तन करनेसे आदित्यमें तथा 'महः' की उपासना करनेसे ब्रह्ममें स्थित हो जाता है । इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर छेता है तथा मनके पित (ब्रह्म) को पा छेता है । तथा वाणीका पित, चक्षुका पित, श्रोत्रका पित और सारे विज्ञानका पित हो जाता है । यही नहीं, इससे भी वड़ा हो जाता है । वह आकाशशरीर, सत्यखरूप, प्राणाराम, मनआनन्द (जिसके छिये मन आनन्दखरूप है ), शान्तिसम्पन्न और अमृतखरूप ब्रह्म हो जाता है । हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! त इस प्रकार [ उस ब्रह्मकी ] उपासना कर ॥ २ ॥

'सः' इति च्युत्क्रम्य 'अयं हदयाकाशतत्स्य- पुरुषः' इत्यनेन सं-जीवयोः खरूपम् बध्यते । य एषी-**ऽन्तर्ह्**दये हृदयस्यान्तर्ह्दयमिति पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः प्रा-णायतनोऽनेकनाडीसुषिर ऊर्ध्व-नालोऽधोम्रुखो विशस्यमाने पशौ प्रसिद्ध उपलभ्यते । तस्यान्तर्य एष आकाशः प्रसिद्ध एव कर-काकाशवत्, तस्मिन्सोऽयं पुरुषः। पुरि शयनात्पूर्णा वा भूरादयो लोका येनेति पुरुषः । मनोमयो । 'पुरुष' कहला। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

'सः' इस पहले पदका, पाठ-क्रमको छोड्कर आगेके पुरुषः' इस पदसे सम्बन्ध है। जो यह अन्तर्हदयमें -हृदयके भीतर [ आकाश है ] । हृदय अर्थात् इवेत कमलके आकारवाला पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों नाडियोंके छिद्रवाला तथा जपरको नाल और नीचेको मुखवाला है, जो कि पशुका आल्भन (वध) किये जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध होता है। उसके भीतर जो यह कमण्डलुके अन्तर्वर्ती आकाशके समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें यह पुरुष रहता है; जो शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण अथवा उसने मू: आदि सम्पूर्ण लोकोंको पूरित किया हुआ है इसिटिये 'पुरुष' कहलाता है । वह मनोमय

मनो विज्ञानम् मनुतेर्ज्ञानकर्मणः, तन्मयस्तत्प्रायस्तदुपलभ्यत्यात्। मनुतेऽनेनेति वा मनोऽन्तःकरणं तद्भिमानी तन्मयस्तिल्लिङ्गो वाः अमृतोऽमरणधर्मा
हिरण्मयो ज्योतिर्मयः।

तस्यैवंलक्षणस्य हृदयाकाशे साक्षात्कृतस्य विदुष हृदयाकाशस्थ-जीवोपलब्धये आत्मभृतस्येन्द्रस्ये-मार्गः दशस्त्रप्रतिपत्तये मार्गोऽभिधीयते। हृदयादृध्वं प्रवृ-त्ता सुषुम्ना नाम नाडी योग-शास्त्रेषु च प्रसिद्धा । सा चान्त-रेण मध्ये प्रसिद्धे ताछके ताछ-कयोर्गता। यश्रीप तालुकयोर्मध्ये स्तन इवावलम्बते मांसखण्डस्त-स्य चान्तरेणेत्येतत्। यत्र च केशान्तः केशानामन्तोऽवसानं मूलं केशान्तो विवर्तते विभागेन वर्तते मूर्धप्रदेश इत्यर्थः, तं देशं प्राप्य तत्र विनिःसृता व्यपोह्य विभज्य विदार्य

—ज्ञानवाची 'मन्' धातुसे सिद्ध होनेके कारण 'मन' शब्दका अर्थ 'विज्ञान' है, तन्मय—तत्प्राय अर्थात् विज्ञान-मय है क्योंकि उस (विज्ञानस्वरूप) से ही वह उपलब्ध होता है; अथवा जिसके द्वारा जीव मनन करता है वह अन्तःकरण ही 'मन' है उसका अभि-मानी, तन्मय अथवा उससे उपलक्षित होनेवाला अमृत—अमरणधर्मा और हिरणमय—ज्योतिर्मय है।

हृदयाकारामें साक्षात्कार किये हुए उस ऐसे लक्षणोंवाले तथा विद्वान्-के आत्मभूत इन्द्र (ईश्वर) के ऐसे खरूपकी प्राप्तिके छिये मार्ग बतलाया जाता है-हृदयदेशसे ऊपरकी ओर जानेवाली सुषुम्ना नामकी नाडी योग-शास्त्रमें प्रसिद्ध है। वह 'अन्तरेण तालुके' अर्थात् दोनों तालुओंके वीचमें होकर गयी है। और तालुओंके वीचमें यह जो स्तनके समान मांस-खण्ड लटका हुआ है उसके भी बीचमें होकर गयी है। तथा जहाँ यह केशान्त-केशोंके मूलभागका नाम 'केशान्त' है वह जिस स्थानपर विभक्त होता है अर्थात् जो मूर्ध-प्रदेश है, उस स्थानमें पहुँचकर जो निकल गयी है, अर्थात् जो र्शिषेकपाले शीर्षकपालों—मस्तकके कपालोंको CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Constitution of the Sanda Poundation Chamber and Conflict Conflict शिरःकपाले विनिर्गता या सेन्द्र-योनिरिन्द्रस ब्रह्मणो योनिर्मार्गः खरूपप्रतिपत्तिद्वारमित्यर्थः। तयैवं विद्वान्मनोमयात्मदर्शी

सुर्झो विनिष्क्रम्या-सुपम्नाद्वारा स्य लोकस्याधिष्ठा-चतुर्वाहतिरूप-ब्रह्मप्राप्तिः ता भूरिति च्याहति-

रूपो योऽग्निर्महतो ब्रह्मणोऽङ्गभूत-स्तस्मिक्सभौ प्रतितिष्ठत्यग्न्यात्मनेमं लोकं व्यामोतीत्यर्थः । तथा भ्रव इति द्वितीयव्याहृत्यात्मनि वायौ। प्रतितिष्ठतीत्यनुवर्तते । सुवरिति तृतीयव्याहत्यात्मन्यादित्ये। मह इत्यिक्किनि चतुर्थव्याहृत्यात्मनि ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति ।

तेष्वात्मभावेन स्थित्वामोति ब्रह्मभूतः खाराज्यं ब्रह्मी भूतस्य विदुष ऐश्वर्यम् स्वराड्भावं स्वयमेव राजाधिपतिर्भवति । अङ्गभूतानां देवाश्व देवानां यथा ब्रह्म

पार-विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई बाहर निकल गयी है वही इन्द्रयोनि-इन्द्र अर्थात् ब्रह्मकी योनि-मार्गयानी ब्रह्मखरूपकी प्राप्तिका द्वार है।

इस प्रकार उस सुषुम्ना नाडीद्वारा जाननेवाला अर्थात् मनोमय आत्मा-का साक्षात्कार करनेवाला पुरुष मुर्धद्वारसे निकलकर इस लोकका अधिष्ठाता जो महान् ब्रह्मका अङ्ग-भूत 'भूः' ऐसा व्याहृतिरूप अग्नि है उस अग्निमें स्थित हो जाता है; अर्थात अग्निरूप होकर इस लोक-को व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार वह 'भूवः' इस द्वितीय व्याहृति-रूप वायुमें स्थित हो जाता है-इस प्रकार 'प्रतितिष्ठति' इस क्रियाकी अनुवृत्ति की जाती है। तथा [ ऐसे ही ] 'सुवः' इस तृतीय व्याहृति-रूप आदित्यमें और 'महः' इस चतुर्थव्याहतिरूप अङ्गी ब्रह्ममें स्थित होता है।

उनमें आत्मखरूपसे स्थित हो वह ब्रह्मभूत हुआ खाराज्य—खराड्भावको प्राप्त कर छेता है अर्थात् जिस प्रकार ब्रह्म अङ्गभूत देवताओंका अधिपति है उसी प्रकार स्वयं उनका राजा-अधिपति हो जाता है। तथा उसके

बलिमावहन्त्यङ्गभूता आमोति वह्यणे यथा सर्वेषां मनसस्पतिम् । मनसां पतिः सर्वात्मकत्वाद्र-ह्मणः । सर्वेहिं मनोभिस्तन्मनुते। तदामोत्येवं विद्वान् । किं च वा-क्पतिः सर्वासां वाचां पतिभवति। तथैव चक्षणतिश्रक्षणं पतिः। श्रोत्रपतिः श्रोत्राणां पतिः। विज्ञानपतिर्विज्ञानानां च पतिः। सर्वात्मकत्वात्मर्वप्राणिनां करणै-स्तद्रान्भवतोत्यर्थः ।

वित । किं तत् ? उच्यते । आकाशवहा सक्षमं शरीरमस्याकाशशरीरम् । किं तत् ? प्रकृतं ब्रह्म ।
सत्यातम् सत्यं मृतीमृतमिवतथं
सत्यातम् । प्राणारामं प्राणेष्वासत्यातम् । प्राणारामं प्राणेष्वा-

अङ्गभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्मको उसी प्रकार इस अपने अङ्गीके लिये उपहार लाते हैं। तथा वह मनस्पति-को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म सर्वात्मक होनेके कारण सम्पूर्ण मनोंका पति है, वह सारे ही मनोंद्वारा मनन करता है। इस प्रकार उपासनाद्वारा विद्वान् उसे प्राप्त कर छेता है। यही नहीं, वह वाक्पति-सम्पूर्ण वाणियों-का पति हो जाता है, तथा चक्ष-ष्पति-नेत्रोंका खामी, श्रोत्रपति-कानोंका खामी और विज्ञानपति-विज्ञानोंका खामी हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सर्वात्मक होनेके कारण वह समस्त प्राणियोंकी इन्द्रियोंसे इन्द्रियवान् होता है।

यही नहीं, वह तो इससे भी बड़ा हो जाता है। सो क्या ? बतलते हैं—आकाशशरीर—आकाश जिसका शरीर है अथवा आकाशके समान जिसका सूदम शरीर है वही आकाश शरीर है। वह है कौन ? प्रकृत बहा [अर्थात् वह ब्रह्म जिसका यहाँ प्रकरण है]। सत्यात्म—जिसका मूर्ताम् तीरूप सत्य अर्थात् अमिथ्या सित्यात्म" कहते हैं। प्राणाराम—

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

राम आक्रीडा यस्य तत्प्राणा-रामम् । प्राणानां वारामो यसि-स्तत्प्राणारामम् । मनआनन्द्मः आनन्दभूतं सुखकृदेव यस्य मनस्तन्मनआनन्दम् । ज्ञान्ति-समृद्धं शान्तिरुपशमः, शान्तिश्र तत्समृद्धं च शान्तिसमृद्धम्। शान्त्या वा समृद्धं तदुपलभ्यत इति शान्तिसमृद्धम्। अमृतम-मरणधर्सि । एतचाधिकरण-विशेषणं तत्रैव मनोमय इत्यादौ द्रष्टव्यमिति । एवं मनोमयत्वा-दिधमें विशिष्टं यथोक्तं ब्रह्म हे प्राचीनयोग्य, उपास्खेत्याचार्य-वचनोक्तिरादरार्था । उक्तस्त-पासनाशब्दार्थः ॥ १-२॥

प्राणोंमें जिसका रमण अर्थात् क्रीडा है अथवा जिसमें प्राणोंका आरमण है उसे प्राणाराम कहते हैं। मन-आनन्दम्-जिसका मन आनन्दभूत अर्थात् सुखकारी ही है वह मन-आनन्द कहलाता है। शान्तिसमृद्रम् -शान्ति उपशमको कहते हैं, जो शान्ति भी है और समृद्ध भी वह शान्तिसमृद्ध है अथवा शान्तिके द्वारा उस समृद्ध ब्रह्मकी उपलब्धि होती है, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध कहते हैं । अमृत-अमरणधर्मी । ये अधिकरणमें आये हुए विशेषण उस मनोमय आदिमें ही जानने चाहिये। इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मोंसे विशिष्ट उपर्युक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन-योग्य ! त् उपासना कर-यह आचार्यकी उक्ति [ उपासनाके ] आदरके लिये है। 'उपासना' शब्दका अर्थ तो पहले बतलाया ही जा चुका है ॥ १-२ ॥

इति शीक्षावल्ल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥



#### सप्तम अनुकाक

पाङ्करूपसे बह्मकी उपासना

यदेतद्व्याहत्यात्मकं ब्रह्मो-पास्यमुक्तं तस्यैवेदानीं पृथिव्या-दिपाङ्क्तस्वरूपेणोपासनमुच्यते । पश्चसंख्यायोगात्पङ्क्तिच्छन्दः-संपत्तिः । ततः पाङ्क्तत्वं सर्वस्य । पाङ्क्तश्र यज्ञः । "पश्चपदा पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञः" इति श्रुतेः । तेन यत्सर्वं लोकाद्यात्मान्तं च पाङ्क्तं परि-कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्प-यति । तेन यज्ञेन परिकल्पितेन पाङ्कात्मकं प्रजापतिमभि-तत्कथं पाङ्क्तमिदं ्संपद्यते । सर्वमित्यत आह

यह जो व्याहृतिहरूप उक् ब्रह्म वतलाया गया है अब कि आदि पाङ्करूपसे उसीकी उपास का वर्णन किया जाता है-[ कृ आदि पाँच-पाँच संख्यावाले पदा तथा पङ्क्ति छन्द भी पाँच पदींक है,अतः] 'पाँच' संख्याका योग हों [ उन पृथिवी आदिसे ] पङ्क्ति सम्पन होता है। इसीसे उन सक पाङ्क्तत्व है। यज्ञ भी पाङ्क्त है,कै कि "पङक्तिछन्द पाँच पदोंबालां यज्ञ पाङक्त है" इस श्रतिसे इ होता है। अतः जो लोकसे ले आत्मापर्यन्त सवको पाङक्क कल्पना करता है वह यज्ञकी। कल्पना करता है। उस कल्प किये हुए यज्ञसे वह पाङ्क्तस प्रजापतिको प्राप्त हो जाता है अच्छा तो यह सब किस प्र पाङ्क्त है ? सो अब बतलाते हैं

पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौदिशोऽवान्तरिद्धाः। अग्निर्वाया दित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पि CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम् । अथाध्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् । चर्म मा स्स स्मावास्यि मजा । एतद्धिविधाय ऋषिरवोचत्। पाङ्क्तं वा 

पृथित्री, अन्तरिक्ष, बुळोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ [-यह लोकपाङ्क्त]; अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देवता-पाङ्क्त ] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा—ये अधिभूतपाङ्क्त हैं । अब अध्यात्मपाङ्क्त बतलाते हैं प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान [-यह वायुपाङ्क्त]; चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक् और त्वचा [-यह इन्द्रियपाङ्क ] तथा चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा [-यह धातुपाङ्क-ये सब मिलाकर अध्यात्मपाङ्क हैं ]। इस प्रकार पाङ्क्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा—'यह सब पाङ्क्त ही है; इस [ आध्यात्मिक ] पाङ्क्तसे ही उपासक [ वाह्य ] पाङ्क्तको पूर्ण करता है ॥ १ ॥

पृथिच्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशोऽवा-न्तरदिश इति लो-भूतपाङ्क्तम् कपाङ्क्तम्। अग्नि-र्वायुरादित्यश्रनद्रमा नक्षत्राणीति देवतापाङ्क्तम् । आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मेति भूतपाङ्क्तम् । आत्मेति विराड् भूताधिकारात् । इत्यधिभूतमि- भूतम्' यह वाक्य अ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

1

पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यलोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ-ये लोकपाङ्क हैं;अग्नि,वायु,आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र-ये देवतापाङ्क्त हैं; जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा-ये भूतपाङ्क्त हैं। यहाँ 'आत्मा' विराट्को कहा है, क्योंकि यह भूतोंका अधिकरण है। 'इत्यधि-भूतम्' यह वाक्य अधिलोक और

त्यधिलोकाधिदैवतपाङ्क्तद्वयोप-लक्षणार्थम् । लोकदेवतापाङ्क्त-योश्राभिहितत्वात्।

अथानन्तरमध्यातमं पाङ्का-त्रिविधाध्यातम- त्रयमुच्यते-प्राणा-पाङ्क्तम् दि वायुपाङ्क्तम्। चक्षुरादीन्द्रियपाङ्क्तम्। चर्मादि एतावद्वीदं धातपाङक्तम् । सर्वमध्यात्मम्, वाह्य पाङ्कमेवेत्येतदेवमधिविधाय परिकल्प्यपिर्वेद एतइर्शनसंपन्नो कश्चिद्दिपरवोचदुक्तवान् । किमित्याह-पाङ्क्तं वा इदं सर्व पाङ्क्तेनैवाध्यात्मिकेन संख्या-सामान्यात्पाङ्क्तं बाह्यं स्पृणोति बलयति पूरयति । एकात्मतयो-पलभ्यत इत्येतत् । एवं पाङ्क-मिदं सर्वमिति यो वेद स प्रजा-पत्यात्मैव भवतीत्यर्थः ॥ १ ॥

अधिदैवत-इन दो पाङ्कोंकाः उपलक्षण करानेके लिये है, क्ये इनमें लोक और देवतासम्बन्धीः पाङ्क्तोंका भी वर्णन किया गया

अब आगे तीन अध्यातमपाइके का वर्णन किया जाता है-प्राण वायुपाङ्क्त, चक्षु आदि इन्द्रियपाङ् और चर्मादि धातुपाङ्क-वर इतने ही अध्यात्म और बाह्य पार हैं। इनका इस प्रकार विधान आर्थ कल्पना करके ऋषि-वेद अक इस दृष्टिसे सम्पन किसी ऋ कहा। क्या कहा ? सो बतल हैं-निश्चय ही यह सब पाडक आध्यात्मिक पाङक्तसे हं संख्यामें समानता होनेके का उपासक बाह्यपाङ्क्तको बल्बान् पूरित करता है अर्थात् उसके स एकरूपसे उपलब्ध करता है। प्रकार 'यह सब पाङ्क है' 🕅 जो पुरुष जानता है वह प्रजापी स्वरूप ही हो जाता है-ऐसा इस तालर्य है ॥ १ ॥

इति शीक्षावरूयां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### अएम अनुवाक

ओङ्कारोपासनाका विधान

व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मण उपा-सनम्रक्तम् । अनन्तरं च पाङ्क्त-खरूपेण तस्यैवोपासनम्रक्तम् । इदानीं सर्वोपासनाङ्गभूतस्योङ्का-रस्योपासनं विधित्स्यते। परापर-ब्रह्मदृष्ट्या उपास्ममान ओङ्कारः शब्दमात्रोऽपि परापरब्रह्मप्राप्ति-साधनं भवति । स ह्यालम्बनं ब्रह्मणः परस्यापरस्य च, प्रति-मेव विष्णोः । "एतेनैवायतने-नैकतरमन्वेति" (प्र० उ० ५। २) इति श्रुतेः ।

व्याहृतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका निरूपण किया गया; उसके पश्चात् उसीकी उपासनाका पाङ्करूपसे वर्णन किया । अव सम्पूर्ण उपासनाओंके अङ्गभूत ओंकारकी उपासनाका विधान करना चाहते हैं । पर एवं अपर ब्रह्मदृष्टिसे उपासना किये जानेपर ओंकार-केवल शब्दमात्र होनेपर भी पर और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन होता है। वही पर और अपर ब्रह्मका आलम्बन है, जिस प्रकार कि विष्णुका आलम्बन प्रतिमा है। "इसी आलम्बनसे उपासक पर या अपर ] किसी एक ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है" इस श्रुतिसे यही बात प्रमाणित होती है।

ओमित ब्रह्म । ओमितीद् सर्वम् । ओमित्ये-तद्नुकृतिर्ह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओ श्रामिति शस्त्राणि शश्सन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति । ब्रह्मैवोपाप्नोति ॥ १॥

'ॐ' यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि 'ॐ' यह सर्वस्तप है; यह अनुकृति ( अनुकरण—सम्मितिसूचक संकेत ) है—ऐसा क्री है | [याज्ञिकलोग] "ओ श्रावय" ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं। ऐसा कहकर सामगान करते हैं। 'ॐ शोम्' ऐसा कहकर शस्त्रों (क्र रहित ऋचाओं) का पाठ करते हैं। अध्वर्यु प्रतिगर (प्रत्येक कर्म) प्रति ॐ ऐसा उचारण करता है। 'ॐ' ऐसा कहकर ब्रह्मा अन देता है; 'ॐ' ऐसा कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा देता है वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण 'ॐ' ऐसा उच्चारण करता हुआ क है-'मैं ब्रह्म (वेद अथवा परब्रह्म ) को प्राप्त करूँ'। इससे वह क्र ही प्राप्त कर लेता है ॥ १ ॥

ओमिति । इतिशब्दः खरूप-परिच्छेदार्थः, ओ-ओद्धारस्य सार्वात्म्यम् मित्येतच्छब्द रूपं ब्रह्मेति मनसा धारयेदुपासीत । यत ओमिनीदं सर्वं हि शब्दरूप-मोङ्कारेण व्याप्तम् । "तद्यथा शङ्कुना" ( छा० उ० २ । २३ । ३) इति श्रुत्यन्तरात् । अभि-र्घानतन्त्रं ह्यभिधेयमित्यत सर्वमोङ्कार इत्युच्यते । ओङ्कारस्तुत्यर्थमुत्तरो ग्रन्थः।

उपास्यत्वात्तस्य ओङ्कारमहिमा ओमित्येतद नुकृति-

'ओमिति' इसमें 'इति' क् ओंकारके खरूपका (निर्देश) करनेके लिये है। अर्थ 'ॐ' यह शब्दरूप ब्रह्म है-ऐ इसका मनसे ध्यान-उपासना बं क्योंकि 'ॐ' यही सब कुछ। कारण, समस्त शब्दरूप प्रा ओंकारसे व्याप्त है, जैसा कि 'नि प्रकार शंकसे पत्ते व्याप्त रहते। इत्यादि एक दूसरी श्रुतिसे हि होता है। सम्पूर्ण वाच्य वाचक ही अधीन होता है, इसलिये सब ओंकार ही कहा जाता है।

आगेका प्रन्थ ओंकारकी स्त्रित लिये है, क्योंकि वह उपासन है। 'ॐ' यह अनुकृति यां अनुकरण है। इसीसे किसी भरामि यास्यामि द्वारा 'मैं करता CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Samai Foundation Chennai and eGangotri

चेति कृतसुक्तमोमित्यनुकरोत्य-न्यः। अत ओङ्कारोऽनुकृतिः। ह स वा इति प्रसिद्धार्थीव-द्योतकाः। प्रसिद्धमोङ्कारस्यानु-कृतित्वसु।

अपि च 'ओ श्रावय' इति प्रैषपूर्वकमाश्रावयन्ति। तथोमिति सामानि गायन्ति सामगाः । ॐ शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति शस्त्र शंसितारोऽपि । तथोमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिग्रणाति । ओमिति त्रक्षा प्रसौत्यनुजानाति प्रैपपूर्व-कमाश्रावयति । ओमित्यग्नि-होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त ओमित्येवानुज्ञां प्रयच्छ

इस प्रकार किये हुए कथनको स्रुनकर दूसरा पुरुष [उसको स्वीकृत करते हुए] 'ॐ' ऐसा अनुकरण करता है। इसळिये ओंकार अनुकृति है। 'ह' 'स्म' और 'वै'—ये निपात प्रसिद्धिके सूचक हैं, क्योंकि ओंकारका अनुकृतित्व तो प्रसिद्ध ही है।

इसके सिवा 'ओ श्रावय' इस प्रकार प्रेरणापूर्वक याज्ञिकलोग प्रतिश्रवण कराते हैं। तथा 'ॐ' ऐसा कहकर सामगान करनेवाले सामका गान करते हैं। शस्त्र शंसन करनेवाले भी 'ॐ शोम' ऐसा कहकर शस्त्रोंका पाठ करते हैं। तथा अध्वर्युलोग प्रतिगरके प्रति 'ॐ' ऐसा उचारण करते हैं । 'ॐ' ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है अर्थात् प्रेरणापूर्वक आश्रवण करता है; और 'ॐ' कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा देता है । अर्थात् यजमानके यों कहनेपर कि 'मैं हवन करता हूँ' वह 'ॐ' ऐसा कहकर उसे अनुज्ञा देता है। -0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

ओमित्येव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन् करिष्यनध्येष्यमाण प्रवचनं ओमित्येवाह । ओमित्येव प्रति-पद्यतेऽध्येतुमित्यर्थः । ब्रह्म वेद-ग्रुपामवानीति प्राप्तुयां ग्रही-ष्यामीत्युपामोत्येव ब्रह्म ब्रह्म प्रमात्मा पामवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्त्राप-यिष्यक्रोमित्येवाह । स च तेनो-ङ्कारेण ब्रह्म प्रामोत्येव। ओङ्कार-पूर्व प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवर्वं यस्मात्तसादोङ्कारं त्रह्मेत्युपासी-तेति वाक्यार्थः ॥ १ ॥

प्रवचन अर्थात् अध्ययन करिन ब्राह्मण 'ॐ' ऐसा उचारण के है; अर्थात् 'ॐ' ऐसा कहका वह अध्ययन करनेके छिये प्रकृत है। 'मैं ब्रह्म यानी वेदको प्राप्त क अर्थात् उसे ग्रहण करूँ ऐसा क् वह ब्रह्मको प्राप्त कर ही हेता अथवा [ यों समझो कि ] भैक्क परमात्माको प्राप्त कहूँ इस क्र आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छातेः 'ॐ' ऐसा ही कहता है है उस ॐकारके द्वारा वह 🕫 प्राप्त कर ही लेता है। इस क्र क्योंकि ॐकारपूर्वक प्रवृत्त होने क्रियाएँ फलवती होती हैं हा 'ॐकार ब्रह्म है' इस तरह क उपासना करे-यह इस वाक अर्थ है ॥ १ ॥

इति शीक्षावल्ल्यामष्टमोऽनुवाकः॥८॥



# नंबम अनुकाक

ऋतादि शुभकर्मोंकी अवस्यकर्तव्यताका विधान

विज्ञानादेवामोति स्वाराज्य- विज्ञानसे तेता है—ऐस जानेके कारण की व्यर्थता प्राप्तानर्थक्यं प्राप्तमित्यतस्तनमा प्राप्त न हो, कमींका साध तिये यहाँ जाता है—साधनत्वप्रदर्शनार्थमिहोपन्यासः—

SA

Ale:

DI ST

वित

श्राप्त

ने के

देता

中

इस क्र

च्छानेः

Aug .

E 3

R H

होंक

玩

हिंह

वाक

विज्ञानसे ही खाराज्य प्राप्त कर टेता है—ऐसा [ छठे अनुवाकमें] कहे जानेके कारण श्रौत और स्मार्त कर्मों-की व्यर्थता प्राप्त होती है । वह प्राप्त न हो, इसिटिये पुरुषार्थके प्रति कर्मोंका साधनत्व प्रदर्शित करनेके टिये यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है—

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च खाध्याय-प्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्चस्वाध्याय-प्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अस्यश्च स्वाध्याय-प्रवचने च । अभिहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः। स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्रस्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥

ऋत ( शास्त्रादिद्वारा बुद्धिमें निश्चय किया हुआ अर्थ ) तथा खाध्याय ( शास्त्राध्ययन ) और प्रवचन (अध्यापन अथवा वेदपाठरूप ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ] । सत्य ( सत्यभाषण ) तथा स्वाध्याय और अञ्चलका स्वाध्या अभिन्न स्वाध्या क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो ( इन्द्रियद्मन ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ इन्हें सदा करता रहे ] शम (मनोनिप्रह ) तथा खाध्याय और प्रयचन [ये सर्वदा कर्तव्य हैं]। अग्नि (अग्न्याधान ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका अनुष्ठान करे ] । अग्निहोत्र तथा खाध्याय और प्रत्रचन [ ये नित्य कर्तव्य हैं ]। अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका निया से अनुष्ठान करे ] । मानुषकर्म ( विवाहादि छौकिकव्यवहार ) त्य खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करता) तथा खाध्याय और प्रवचन [-ये सदा ही कर्तन्य हैं ] । प्रजन (क्रा कालमें भार्यागमन ) तथा [इसके साथ ] स्वाध्याय और प्रवस्त [करता रहे]। प्रजाति (पौत्रोत्पत्ति ) तथा खाध्याय और प्रवस [ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] । सत्य ही [ अनुष्ठान करने योव है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यत्रचा मानता है । तप ही [ नित्य अनुक्रा करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिष्टिका मत है । खाध्या और प्रवचन ही [कर्त्तन्य हैं ] ऐसा मुद्रलके पुत्र नाकका मत है। अतः वे ( खाध्याय और प्रवचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं ॥ १॥

ऋतमिति च्याख्यातम् । खा-ध्यायोऽध्ययनम् । प्रवचनमध्या-पनं ब्रह्मयज्ञो वा । एतान्यृता-दीन्यनुष्टेयानीति वाक्यशेषः सत्यं च सत्यवचनं यथाव्या-ख्यातार्थं वा । तपः कुच्छादि । दमो बाह्यकरणोपशमः। शमो-उन्तःकरणोपश्मः। अग्नयु आधाः shaffi ह्यान्तिः ये सब करने योग

'ऋत'-इसकी व्याख्या पहरे [ ऋतं वदिष्यामि—इस वाक्यमें] कं जा चुकी है। 'खाध्याय' अध्ययनको कहते हैं, तथा 'प्रवचन' अध्याप या ब्रह्मयज्ञका नाम है। ये ऋ आदि अनुष्ठान किये जाने योग हैं-यह वाक्यशेष है। सत्य-सत्म वचन अथवा जैसा पहले [सर वदिष्यामि—इस वाक्यमें ] न्याल्य की गयी है, वह; तप-कृच्छादि; दम-बाह्य इन्द्रियोंका निग्रह; राम-चिक

तव्याः । अग्निहोत्रं च होतव्यम् । अतिथयश्च पूज्याः । मानुपमिति लौकिकः संव्यवहारः, तच्च यथाप्राप्तमनुष्टेयम् । प्रजा चोत्पाच्या । प्रजनश्च प्रजननमृतौ भार्यागमनमित्यर्थः । प्रजातिः पौत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेश्वितव्य इत्येतत् ।

संवरितैः कर्मभिर्युक्तस्यापि
स्वाध्यायप्रवचन-स्वाध्यायप्रवचने
सहयोगकारणम् यत्नतोऽनुष्ठेये इत्येवमर्थं सर्वेण सह स्वाध्यायप्रवचनग्रहणम् । स्वाध्यायाधीनं ह्यर्थज्ञानम्, अर्थज्ञानायत्तं च परं
श्रेयः; प्रवचनं च तद्विस्मरणार्थं
धर्मप्रदृद्धचर्थं च । अतः स्वाध्यायप्रवचनयोरादरः कार्यः ।

सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्य-सत्यमिते सत्यमेव सत्यमेव स्वादिप्राधान्ये मिति सत्यमेव स्वानां मतमेदाः वचो यस्य सोऽयं सत्यवचा नाम वा तस्य । राधी-तरो र्थीतरस्य गोत्रो राथीतरा-चार्यो मन्यते। तप इति तप एव श्रीतर्वाष हैं ] । अग्नियोंका आधान करना चाहिये। अग्निहोत्र होम करने योग्य है । अतिथियोंका पूजन करना चाहिये । मानुष यानी ठौकिक व्यवहार; उसका भी यथाप्राप्त अनुष्ठान करना चाहिये । प्रजा उत्पन्न करनी चाहिये । प्रजन— प्रजनन—ऋतुकाल्में भार्यागमन और प्रजाति—पौत्रोत्पत्ति अर्थात् पुत्रको स्नीपरिग्रह कराना चाहिये ।

इन सब कर्मोंसे युक्त पुरुषकों भी खाध्याय और प्रवचनका यतपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये—इसीछिये इन सबके साथ खाध्याय और 
प्रवचनको प्रहण किया गया है। 
खाध्यायके अधीन ही अर्थज्ञान है 
और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति 
और धर्मकी वृद्धिके छिये है; इसि छिये 
खाध्याय और प्रवचनमें आदर 
( श्रद्धा ) रखना चाहिये।

सत्य अर्थात् सत्य ही अनुष्ठान किये जाने योग्य है—ऐसा सत्यवचा —सत्य ही जिसका वचन हो वह अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है वह राथीतर अर्थात् रथीतरके वंशमें उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता है। तप यानी तप ही कर्त्तेव्य है— Vrat Shastri Collection.

रथीतरसगीत्र हित पाठी युन्छः।

[ वही।

कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपिस नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति वा नाम पौरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्था-पत्यं पौरुशिष्टिराचार्यो मन्यते । स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्टेये इति नाको नामतो ग्रुद्धरुस्यापत्यं मौद्धरुष आचार्यो मन्यते । तद्धि तपस्तद्धि तपः । हि यस्मात्स्था-ध्यायप्रवचने एव तपस्तसाचे एवानुष्टेये इति । उक्तानामपि सत्यतपःस्वाध्यायप्रवचनानां पु-नर्प्रहणमादरार्थम् ॥ १ ॥

तपोनित्य-नित्य ऐसा अथवा तपोनित्य नामवाला पौरिक्ति —पुरुशिष्टका पुत्र पौरुशिष्टि आवा मानता है। खाध्याय और प्रक् ही अनुष्ठान किये जाने योग्य है-नामवाला मुद्रख्य नाक पुत्र मौद्गल्य आचार्य मानता है। वहीं तप है, वहीं तप है। इसका तात्पर्य यह है-क्यों खाध्याय और प्रवचन ही तप है इसिलिये वे ही अनुष्ठान किये जां योग्य हैं । पहले कहे हुए भी सल तप, खाध्याय और प्रवचनोंक पुनर्प्रहण उनके आदरके लिये है॥



इति शीक्षावल्ल्यां नवमोऽनुवाकः॥ ९॥



## दशम अनुकाक

त्रिशङ्क्षका वेदानुवचन .

अहं वृक्षस्य रेरिवेति स्वाध्या-यार्थो मन्त्राम्नायः । स्वाध्यायश्च विद्योत्पत्तये । प्रकरणात् । विद्यार्थं हीदं प्रकरणम् । न चान्यार्थत्वमवगम्यते । स्वाध्या-येन च विशुद्धसत्त्वस्य विद्योत्प-त्तिरवकल्प्यते ।

'अहं वृक्षस्य रेरिवा' आदि मन्त्राम्नाय स्वाध्याय (जप) के लिये है। तथा स्वाध्याय विद्या (ज्ञान) की उत्पत्तिके लिये वतलाया गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता है, क्योंकि यह प्रकरण विद्याके लिये ही है; इसके सिवा उसका कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता, क्योंकि स्वाध्यायके द्वारा जिसका चित्त ग्रुद्ध हो गया है उसीको विद्याकी उत्पत्ति होना सम्भव है।

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्व-पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण<sup>९</sup>सवर्चसम् । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॥ १॥

मैं [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेदरूप संसार-] वृक्षका प्रेरक हूँ । मेरी कीर्ति पर्वतिशाखरके समान उच्च है । ऊर्ध्वपिवत्र (परमात्मारूप कारण-वाला ) हूँ । अन्तवान् सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी शुद्ध अमृतमय हूँ । मैं प्रकाशमान [ आत्मतत्त्वरूप ] धन, सुमेधा ( सुन्दर मेधावाला ) और अमरणधर्मा तथा अक्षित ( अव्यय ) हूँ, अथवा अमृतसे सिक्त ( भीगा हुआ ) हूँ—यह त्रिशङ्क ऋषिका वेदानुवचन है ॥ १ ॥

अहं वृक्षस्योच्छेदात्मकस्य संसारवृक्षस्य रेरिवा प्रेरियता-Sन्तर्याम्यात्मना । कीर्तिः ख्या-तिर्गिरेः पृष्ठमिबोच्छिता मम। ऊर्ध्वपवित्र ऊर्ध्व कारणं पवित्रं पावनं ज्ञानप्रकाश्यं पवित्रं परमं ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम सो-ऽहमुर्ध्वपवित्रः। वाजिनीव वाज-वतीव । वाजमन्नं तद्वति सवित-रीत्यर्थः। यथा सवितर्यमृतमा-त्मतत्त्वं विशुद्धं प्रसिद्धं श्रुति-स्मृतिशतेभ्य एवं स्वमृतं शोभनं विश्रद्धमात्मतत्त्वमस्मि भवामि । द्रविणं धनं सवर्चसं दीप्ति-मत्तदेवात्मतत्त्वमस्रीत्यनुवर्तते । त्रहाजानं वात्मतत्त्वप्रकाश-कत्वात्सवर्चसम् । द्रविणमिव द्रविणं मोक्षसुखहेतुत्वात् अस्मिन्पक्षे प्राप्तं मयेत्यध्याहारः कर्तव्यः।

मैं अन्तर्यामीरूपसे चृक्ष अर्थात उच्छेदात्मक संसाररूप वृक्षका प्रेर हूँ। मेरी कीर्ति-प्रसिद्धि पर्वति पृष्ठभागके समान ऊँची है। मैं उर्द पवित्र हूँ-पवित्र-पावन अर्थात ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पित्र परब्रह्म जिस मुझ सर्वात्मव ऊर्घ्व यानी कारण ऊर्ध्वपवित्र हूँ। इव'-वाजवान्के समान-वाज अर्थात अन उससे युक्त सूर्यके समान जिस प्रकार सैकड़ों श्रुतिस्मृतिगे अनुसार सूर्यमें अमृत यानी आत्मतत्त्व प्रसिद्ध है। उसी प्रकार मैं भी स अमृत अर्थात शोभन-विशुद्ध आत्मतत्त्व हूँ।

न सबचंस दीप्ति-दीप्तिशाळी द्रविण यानी घन हूँ - झ प्रकार यहाँ 'अस्म (हूँ)' क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है । अयम आत्मतत्त्वका प्रकाशक होनेसे तेजली ब्रह्मज्ञान, जो मोक्षसुखका हेतु होने के कारण घनके समान घन है पक्षमें ['अस्मि' क्रियाकी अनुवृद्धि न करके ] 'मया प्राप्तम्' (व्ह मुझे प्राप्त हो गया है ) इस्वा उट-0. Prof. Satya Vrat Shaweri होल्हराकरना चाहिये । Digitize Bay ANY Son Foundation Chennal and eGangotri

सुमेधाः शोभना मेधा सर्व-जलक्षणा यस्य सोऽहं सम संसारस्थित्युत्पत्त्युप-सुमेधाः । संहारकौशलयोगात्सुमेधस्त्वम्। एवामृतोऽमरणधर्माक्षितो-**ऽक्षीणोऽव्ययः, अक्षतो वाः अमृतेन** वोक्षितः सिक्तः। "अमृतोक्षितो-**ऽहम्" इत्यादि ब्राह्मणम्** ।

इत्येवं त्रिशङ्कोर्ऋषेर्वसभृतस ब्रह्मविदो वेदानुवचनम्; वेदो वेदनभारमैकत्वविज्ञानं तस्य प्राप्तिमनु वचनं वेदानुवचनम्। आत्मनः कृतकृत्यताख्यापनार्थ वामदेववत्त्रिशङ्कनार्षेण दर्शनेन आत्मविद्या-मन्त्रास्राय प्रकाशक इत्यर्थः।

अस्य च जपो विद्योत्पत्य-थोंऽवगम्यते । ऋतं चेत्यादि- लिये माना जाता है । इस 'ऋतं

सुमेधा-जिस मेरी मेधा शोभन अर्थात् सर्वज्ञत्वलक्षणवाली है वह मैं सुमेधा हूँ । संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और संहार—इसका कौशल होनेके कारण मेरा सुमेधस्त्व है। इसीसे मैं अमृत-अमरणधर्मा और अक्षित-अक्षीण यानी अन्यय अथवा अक्षय हूँ । अथवा, [तृतीयातत्पुरुष समास माननेपर | अमृतेन उक्षितः अमृतसे सिक्त हूँ। ''मैं अमृतसे उक्षित हुँ" ऐसा ब्राह्मणवाक्य भी है।

इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता त्रिशंक ऋषिका वेदानुवचन है। वेद वेदन अर्थात् आत्मैकत्वविज्ञान-को कहते हैं उसकी प्राप्तिके अन्-'वेदानुवचन' पीछेका वचन कहलाता है। तात्पर्य यह है कि अपनी कृतकृत्यता प्रकट लिये वामदेवके समान \* त्रिशङ्क ऋषिद्वारा आर्षदृष्टिसे देखा हुआ यह मन्त्राम्नाय आत्मविद्याका प्रकारा करनेवाला है।

इसका जप विद्याकी उत्पत्तिके

कर्मोपन्यासादनन्तरं च वेदातु-वचनपाठादेतदवगम्यत एवं श्रौतस्मार्तेषु नित्येषु कर्मसु युक्तस्य निष्कामस्य परं ब्रह्म विविदिषोरापीण दर्शनानि प्रा-दुर्भवन्त्यात्मादिविषयाणीति ।१।

च' इत्यादि अनुवाकमें धर्मका उपन्यास ( उल्लेख ) कर्नेने अनन्तर वेदानुवचनका पाठ कर्नेने यह जाना जाता है कि इस प्रकार श्रौत और स्मार्त नित्यकर्मों के हुए परव्रह्मके निष्काम जिज्ञासुके प्रकार आतमा आदिसे सम्बन्धित आर्षदर्शने का प्रादुर्भाव हुआ करता है ॥ १॥

इति शीक्षावल्त्यां दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

एकादश अनुकाक

वेदाध्ययनके अनन्तर शिष्यको आचार्यका उपदेश

वेदमन्चेत्येवमादिकर्तव्य
प्राग्नक्षिविद्यानात् तोपदेशारम्भः प्राकर्मविधः ग्रन्नक्षविज्ञानािक्यमेन कर्तव्यानि श्रौतसार्तकर्माणीत्येवमर्थः। अनुशासनश्रुतेः
पुरुषसंस्कारार्थत्वात्। संस्कृतस्य
हि विशुद्धसत्त्वस्यात्मज्ञानमञ्जसैवोत्पद्यते। "तपसा कल्मणं
हिन्ति विद्ययामृतमञ्जुते" (मजु०
१२। १०४) इति स्मृतिः।
वक्ष्यति च—"तपसा ब्रह्म विजि
८८-०. Prof. Satya Vrat

व्रह्मात्मैक्यविज्ञानसे पूर्व श्रीतः और स्मार्तकर्मोंका नियमसे अनुष्ठान चाहिये-इसीलिये करना इत्यादि श्रुतिसे नुच्य' कर्तव्यताके उपदेशका आरम्भ किया जाता है, क्योंकि [ 'अनुशास्ति' ऐसी ] जो अनुशासन-श्रुति है वह पुरुषके संस्कारके लिये है, क्योंकि जो पुरुष संस्कारयुक्त और विशुद्धिक होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस सम्बन्धमें "तपसे पापका नाश करता है और ज्ञानसे अमरत्व लाभ करता है" ऐसी इस्ति है।। आगे ऐसा कहेंगे भी कि

Digitized by Asya Samei Foundation Chennal and eGangotri

ज्ञासस्य" (तै॰ उ॰ ३।२।५) इति । अतो विद्योत्पत्त्यर्थमनुष्टे-यानि कर्माणि । अनुशास्तीत्यनु-शासनशब्दादनुशासनातिकमे हि दोषोत्पत्तिः ।

प्रागुपन्यासाच कर्मणाम्। पूर्व केवलब्रह्मविद्यारम्भाच कर्माण्युपन्यस्तानि । उदितागां च ब्रह्मविद्यायाम् "अभयं प्रतिष्ठां विन्दते" (तै० उ० २।७।१) "न विभेति कृतश्रन" (तै॰ उ॰ २।९।१) "किमहं साधु नाक-रवम्" (तै० उ०२।९।१) कर्मनैष्किञ्चन्यं इत्येवमादिना दर्शयिष्यतिः इत्यतोऽवगम्यते पूर्वोपचितदुरितक्षयद्वारेण विद्योत्पत्त्यर्थानि कर्माणीति। मन्त्रवर्णाच-"अविद्यया मृत्युं तीत्वी विद्ययामृतमञ्जुते" (ई० उ० ११) इति । ऋता-CC-0. Prof. Satya

"तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर" अतः ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये कर्म करने चाहिये। 'अनुशास्ति' इसमें 'अनुशासन'—ऐसा शब्द होनेके कारण उस अनुशासनका अति-क्रमण करनेपर दोषकी उत्पत्ति होगी।

कर्मोंका उपन्यास पहले किया जानेके कारण भी [ यह निश्चय होता है कि ये कर्म विद्याकी उत्पत्ति-के लिये हैं ] । कर्मीका उपन्यास केवल ब्रह्मविद्याका निरूपण आरम्भ करनेसे पूर्व ही किया गया है। व्रह्मविद्याका होनेपर तो "अभय प्रतिष्ठाको प्राप्त कर टेता है" "किसीसे भी भय नहीं मानता" "मैंने कौन-सा श्रम-कर्म नहीं किया" इत्यादि वाक्योंद्वारा कर्मोंकी निष्किञ्चनता ही दिखलायेंगे। इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व-सञ्चित पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी प्राप्तिके ही लिये हैं । "अविद्या (कर्म) से मृत्यु (अधर्म) को पार करके विद्या ( उपासना ) से अमरत्व लाम करता है" इस मन्त्र-वर्णसे भी यही वात प्रमाणित होती है । अतः पहले (नवम अनुवाकर्मे ) rat Shastri Collection.

दीनां पूर्वत्रोपदेश आनर्थक्य-परिहारार्थः। इह तु ज्ञानोत्पत्त्य-र्थत्वात्कर्तव्यतानियमार्थः।

जो ऋतादिका उपदेश किया है वह उनके आनर्थक्यकी निवृत्तिके िल्ले है । तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु होनेसे उनकी कर्तव्यताका नियम करनेके लिये है ।

वेदमन्च्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायानमा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धन-माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्ये न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्॥१॥

देविपतृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि।तानि सेवितव्यानि।नो इतराणि। यान्यस्माक भुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि॥ २॥

नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेया सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ॥ ३॥

ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः। अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्। तथा तत्र वर्तेथाः। अथाः । अथाः । तत्र ब्राह्मणाः

संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् । एतद्नुशासनम् । एव-म्पासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ॥ ४॥

वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उपदेश देता है— सत्य बोल । धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद न कर । आचार्यके छिये अभीष्ट धन लाकर [ उसकी आज्ञासे स्नीपरिग्रह कर और ] सन्तान-परम्पराका छेदन न कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। कुशल (आत्मरक्षामें उपयोगी) कर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। ऐश्वर्य देनेवाले माङ्गलिक कर्मोंसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । खाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥ १ ॥ देवकार्य और पितृकार्योंसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचार्य-देव हो और अतिथिदेव हो। जो अनिन्च कर्म हैं उन्हींका सेवन करना चाहिये—दूसरोंका नहीं। हमारे ( हम गुरुजनोंके ) जो शुभ आचरण हैं तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये॥२॥ दूसरे प्रकारके कर्मींकी नहीं । जो कोई [आचार्यादि धर्मोंसे युक्त होनेके कारण] हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ट ब्राह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन (श्रमापहरण) करना चाहिये। श्रद्धापूर्वक देना चाहिये। अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये। अपने ऐस्वर्यके अनुसार देना चाहिये। लजापूर्वक देना चाहिये। भय मानते हुए देना चाहिये । संवित्—मैत्रो आदि कार्यके निमित्तसे देना चाहिये । यदि तुझे कर्म या आचारके विषयमें कोई सन्देह उपस्थित हो ॥ ३॥ तो वहाँ जो विचारशील, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कर्मपरायण ), अरूक्ष ( सरलमित ) एवं धर्मामिलाषी ब्राह्मण हों, उस प्रसङ्गमें वे जैसा व्यवहार करें वैसा ही तू भी कर । इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष आरोपित किये गये हों उनके विषयमें, वहाँ जो विचारशील, कर्ममें

नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरित न होकर खतः कर्ममें परायण) सरलहृदय और धर्मामिलावी त्राह्मण हों, वे जैसा व्यवहार करें त् भी के ही कर। यह आदेश-विधि है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है औ [ ईश्वरकी ] आज्ञा है । इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिये—ऐ ही आचरण करना चाहिये॥ १॥

वेदमनूच्याध्याप्याचार्योऽन्ते-वासिनं शिष्यमनु-कर्त्तन्यनिरूपणम् शास्ति ग्रन्थग्रहणा-दनु पश्चाच्छास्ति तद्यं ग्राहयती-त्यर्थः। अतोऽवगम्यतेऽधीतवेदस्य धर्मजिज्ञासामकृत्वा गुरुकुलान्न समावर्तितव्यमिति । "वुद्ध्वा कर्माणि चारभेत्" इति स्मृतेश्र । कथमनुशास्तीत्याह—

सत्यं वद यथाप्रमाणावगतं वक्तव्यं तद्वद् । तद्वद्वमं चर । धर्म इत्यनुष्टेयानां सामान्यवचनं

वेदका अध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य अन्तेवासी-शिष् को उपदेश करता है; अर्थात् प्रम ग्रहणके पश्चात् अनुशासन करता है-उसका अर्थ ग्रहण कराता है। इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्यक कर चुकनेपर भी ब्रह्मचारीको विना धर्मजिज्ञासा किये गुरुकुलसे समा वर्तन (अपने घरकी ओर प्रत्या गमन ) नहीं करना चाहिये। "कमोंका यथावत् ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुष्टानका आरम्भ करे" स स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है। किस प्रकार उपदेश करता है ? से वतलाते हैं---

सत्य बोल अर्थात् जो कहने योग्य वात प्रमाणसे जैसी जानी गयी हो उसे उसी प्रकार इसी प्रकार धर्मका आचरण कर। करनेयोग अनुष्ठान 'धर्म' यह वाचक है कर्मोंका सामान्यरूपसे सत्यादिविशेषनिर्देशात् । स्वा- विशास सत्याप विशेष CC-0. Prof. Satya Vrat Sharki collection ही दिया है। साध्याय

ध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रमादं मा कार्पीः । आचार्यायाचार्यार्थं प्रियमिष्टं धनमाहृत्यानीय दन्वा विद्यानिष्क्रयार्थम्, आचार्येण चानुज्ञातोऽनुरूपान्दारानाहृत्य प्रजातन्तं प्रजासन्तानं सा व्यव-च्छेत्सीः। प्रजासन्ततेविच्छित्तर्न कर्तव्या । अनुत्पद्यमानेऽपि पुत्रे पुत्रकाम्यादिकर्मणा तदुत्पत्तौ यतः कर्तव्य इत्यभिप्रायः। प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिर्देश-सामध्यति । अन्यथा प्रजनश्रे-

[-]

14

सत्यान प्रमदितव्यं प्रमादो सत्यसे प्रमा न कर्तव्यः । सत्याच प्रमदनम-न कर्तव्यः । सत्याच प्रमदनम-न कर्तव्यः । सत्याच प्रमदनम-न कर्तव्यः । सत्याच प्रमदनम-विस्मृत्याप्यनृतं न वक्तव्य-मित्यर्थः । अन्यथासत्यवदन-प्रतिषेध एव स्थात । धूर्मान किया जाता । ध्रमीन क्षमीन क्षमीन क्षमीन किया जाता । ध्रमीन किया जाता । ध्रमीन क्षमीन क

त्येतदेकमेवावक्यत्।

अर्थात् अध्ययनसे प्रमाद न कर। आचार्यके लिये प्रिय-उनका अमीष्ट धन लाकर और विद्यादानसे उऋण होनेके लिये उन्हें देकर आचार्यके आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप स्त्रीसे विवाह करके प्रजातन्तु-सन्तति-क्रमका छेदन न कर । अर्थात् प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि यदि पुत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र-काम्या ( पुत्रेष्टि ) आदि कर्मोंद्वारा उसकी उत्पत्तिके छिये यत करना ही चाहिये । [नवम अनुवाकमें] प्रजा, प्रजन और प्रजाति-तीनोहीका निर्देश किया गया है: उसकी सामर्थ्यसे यही वात सिद्ध होती है; अन्यथा वहाँ केवल 'प्रजन' इस एक ही साधनका निर्देश किया जाता ।

सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। सत्यसे प्रमादका अभिप्राय है असत्यका प्रसंग, यह प्रमाद शब्द-के सामर्थ्यसे बोधित होता है। तार्ल्य यह है कि कभी भूलकर भी असत्य-भाषण नहीं करना चाहिये; यदि ऐसा तार्ल्य न होता तो, यहाँ केवल असत्यभाषणका निषेध ही किया जाता। धर्मसे प्रमाद नहीं

प्रमदितव्यम् । धर्मशब्दस्यानुष्टे-यविषयत्वादन तुष्ठानं प्रमादः स न कर्तव्यः । अनुष्ठातव्य एव धर्म इति यावत् । एवं कुश्रला-दात्मरक्षार्थात्कर्मणो न प्रमदि-तव्यम् । भृतिर्विभृतिस्तस्यै भृत्यै भूत्यर्थान्मङ्गलयुक्तात्कर्मणो न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवच-नाम्यां न प्रमदितव्यम्। खाध्या-योऽध्ययनं प्रवचनमध्यापनं ताभ्यां न प्रमदितव्यम्। ते हि नियमेन कर्तव्ये इत्यर्थः ॥१॥ तथा देवपितृकार्याभ्यां 🗷 प्रमदितन्यम् । दैविपित्र्ये कर्मणी कर्तच्ये।

मातृदेवो माता देवो यस्य स त्वं मातृदेवो भव स्थाः। एवं पितृदेव आचार्यदेवो भव । देवतावदुपास्या एत इत्यर्थः। यान्यपि चान्यान्यनवद्यान्यनि-न्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि

करना चाहिये। 'धर्म' शब्द अनुष्टेय कर्मविशेषका वाचक होनेसे उसका अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है: सो नहीं करना चाहिये। अर्थात धर्मका अनुष्ठान करना ही चाहिये। इसी प्रकार कुशल-आत्मरक्षामें उपयोगी कर्मों से प्रमाद न करे। भूति वैभवको कहते हैं, उस वैभवके लिये होनेवाले मंगलयुक्त कर्मोंसे प्रमाद न करे। खाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद न करे स्वाध्याय अध्ययन है और प्रवचन अध्यापन, उन दोनोंसे प्रमाद न करे अर्थात् उनका नियम-से आचरण करता रहे॥ १॥ इसी प्रकार देवकार्य और पितृकार्योंसे भी प्रमाद न करे, अर्थात् देवता और पितृसम्बन्धी कर्म अवस्य चाहिये।

मातृदेव-माता है देव जिसका वह तू मातृदेव हो । इसी प्रकार पितृदेव हो, आचार्यदेव हो, अतिथि-देव हो] इनका अर्थ समझना चाहिये ] । तात्पर्य यह है कि ये सब देवताके समान उपासना करनेयोग्य हैं । इसके सिवा और भी जो अनवद्य-अनिन्द शिष्टाचाररूप कर्म हैं तेरे छिये वे ही कर्तव्यानि त्वयाः। मो नक्तिन अमेनमिण्यामी कर्तव्य हैं। अन्य Digitized by Anya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

व्यानीतराणि सावद्यानि शिष्ट-कृतान्यपि । यान्यसाकमाचा-र्याणां सुचरितानि शोमनचरि-तान्यास्रायाद्यविरुद्धानि तान्येव त्वयोपास्यान्यदृष्टार्थान्यनुष्टेया-नि, नियमेन कर्तव्यानीति या-

वत् ॥ २॥ नो इतराणि विपरी-

तान्याचार्यकतान्यपि।

ये के च विशेषिता आचारीत्वादिधमेंरसदसत्तः श्रेयांसः
प्रशस्तरास्ते च ब्राह्मणा न
क्षत्रियादयस्तेषामासनेनासनदानादिना त्वया प्रश्वसितव्यम् ।
प्रश्वसनं प्रश्वासः श्रमापनयः ।
तेषां श्रमस्त्वयापनेतव्य इत्यर्थः ।
तेषां चासने गोष्टीनिमित्ते सम्रदिते तेषु न प्रश्वसितव्यं प्रश्वासोऽपि न कर्तव्यः केवलं तदुक्तसारग्राहिणा भित्ततृयम् ।
ऽवाप्रव ।

निन्दायुक्त कर्म—मछे ही वे शिष्ट पुरुषोंके किये हुए हों—तुझे नहीं करने चाहिये। हम आचार्यछोगोंके भी जो सुचरित—शुभ चरित अर्थात् शास्त्रसे अविरुद्ध कर्म हैं उन्हींकी तुझे उपासना करनी चाहिये; अदृष्ट फलके लिये उन्हींका अनुष्ठान करना चाहिये अर्थात् तेरे लिये वे ही नियमसे कर्त्तव्य हैं॥ २॥—दूसरे नहीं, अर्थात् उनसे विपरीत कर्म आचार्यके किये हुए भी कर्त्तव्य नहीं हैं।

जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मों के कारण विशिष्ट हैं, अर्थात् हमसे श्रेष्ठ—वड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं—क्षत्रिय आदि नहीं हैं, उनका आसनादिके द्वारा अर्थात् उन्हें आसनादि देकर तुझे प्रश्वास—प्रश्वासका अर्थ है आश्वास— यानी श्रमापहरण करना चाहिये। तार्त्पर्य यह है कि तुझे उनका श्रम निवृत्त करना चाहिये। तथा किसी गोष्ठी (सभा) के लिये उन्हें उच्चासन प्राप्त होनेपर तुझे प्रश्वास—दीर्घनिःश्वास भी नहीं छोड़ना चाहिये; तुझे केवल उनके कथनका सार प्रहण करनेवाला होना चाहिये।

किं च यत्किचिद्यं तच्छ्द-यैव दातव्यम्। अश्रद्धया अदेयं न दातव्यम् । श्रिया विभृत्या देयं दातव्यम्। हिया लजया देयम् । भिया भीत्या च देयम् । संविदा च मैत्र्यादिकार्येण देयम्।

अधैवं वर्तमानस्य यदि कदा-चित्ते तव श्रोते स्मार्ते वा कर्मणि वृत्ते वाचारलक्षणे विचिकित्सा संशयः स्थात् ॥३॥ ये तत्र तसिन् देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा-दौ युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः कर्तव्यः । संमर्शिनो विचार-क्षमाः । युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि वृत्ते वा। आयुक्ता अपरप्रयुक्ताः। अल्क्षा अरूक्षा अक्रूरमतयः। धर्मकामा अदृष्टार्थिनोऽकामहता इत्येतत्, स्युर्भवेयुः । ते यथा येन

इसके सिवा, तुझे जो कुछ दान करना हो वह श्रद्धासे ही देन अश्रद्धासे नहीं। श्री चाहिये. अर्थात् विभूतिके अनुसार देना ही-लजापूर्वक चाहिये. चाहिये, भी-भय मानते हर देना चाहिये तथा संविद् यानी मैत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना चाहिये।

फिर इस प्रकार वर्तते हुए तुई यदि किसी समय किसी श्रीत ग स्मार्त्त कर्म अथवा आचरणस्य वृत्त (व्यवहार) में संशय उपिशत हो ॥ ३ ॥ तो वहाँ-उस देश या कालमें जो ब्राह्मण नियुक्त हों-इस प्रकार 'तत्र' इस पदवा 'युक्ताः' इस व्यवधानयुक्त सम्बन्ध करना चाहिये-[ और जो] संमर्शी-विचारक्षम, युक्त-कर्म अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर, आयुक्त-किसी दूसरेसे प्रयुक्त न होनेवाले अर्थात खेच्छासे प्रवृत्ती, अल्क्ष-अरूक्ष अर्थात् अक्रूरमित (सरलचित्त) और धर्मकामी-अर्थात् अदष्टफलकी इच्छावाले कामनावश विवेकशून्य न हों, वे प्रकारेण ब्राह्मणास्तात्र तिस्ति क्षेत्र विस्ति किर्म या आचरणमें जिस eitized by Tiple Gamai Formdation Chennai and eGangotri

मीण वृत्ते वा वर्तेरंस्तथा त्वमिष वर्तेथाः । अथाम्याख्यातेषु, अम्याख्याता अम्युक्ता दोषेण संदिद्यमानेन संयोजिताः केन-चित्तेषु च यथोक्तं सर्वम्रपन-येद्ये तत्रेत्यादि ।

एष आदेशो विधिः। एष उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादी-नाम् । एषा वेदोपनिषद्वेदरहस्यं वेदार्थ इत्येतत् । एतदेवानुशा-सनमीश्वरवचनम् । आदेश-वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सर्वेषां वा प्रमाणभूतानामनुशासनमेतत् । यसादेवं तसादेवं यथोक्तं सर्व-मुपासितव्यं कर्तव्यम् । एवमु चैतदुपासमुपासमेव चैतनानुपा-समित्य।दरार्थं पुनर्वचनम् ॥४॥

प्रकार वर्ताव करें उसी प्रकार तुझे भी वर्ताव करना चाहिये। इसी प्रकार अभ्याख्यातोंके प्रति— अभ्याख्यात—अभ्युक्त अर्थात् जिन-पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित किया गया हो उनके प्रति जैसा पहले 'ये तत्र' इत्यादिसे कहा गया है उसी सब व्यवहारका प्रयोग करना चाहिये।

यह आदेश अर्थात् विधि है, यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश है, यह वेदोपनिषद-वेदका रहस्य यानी वेदार्थ है। यही अनुशासन यानी ईश्वरका वाक्य है। अथवा आदेशवाक्य विधि है-ऐसा पहले कहा जा चुका है इसलिये यह सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों ] का अनुशासन है । क्योंकि ऐसा है इसलिये पहले जो कहा गया है वह सब प्रकार उपासनीय-करने योग्य है। इस प्रकार ही इसकी उपासना करनी चाहिये-यह उपासनीय ही है, अनुपास्य नहीं है-इस प्रकार यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके लिये है ॥ ४ ॥

### मोक्ष-साधनकी मीमांसा

अत्रैतचिन्त्यते विद्याकर्मणो-विवेकार्थ कि कर्म-मोक्षकारण-भ्य एव केवलेभ्यः मीमांसायां चत्वारो विकल्पाः परं श्रेय उत वि-द्यासन्यपेक्षेभ्य आहोस्विद्विद्या-कर्मभ्यां संहताभ्यां विद्याया वा कर्मापेक्षाया उत केवलाया एव विद्याया इति ?

तत्र केवलेभ्य एव कर्मभ्यः कर्मणां मोक्ष- स्यात् । समस्तवे-साधनत्वनिरासः दार्थज्ञानवतः कर्मी-धिकारात । "वेदः कृत्स्रोऽधि-गन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना" इति सरणात् । अधिगमश्र सहोपनिषदर्थेनात्मज्ञानादिना । ''विद्वान्यजते'' ''विद्वान्याज-यति" इति च विदुष एव कर्म-ण्यधिकारः प्रदर्श्यते सर्वत्र

अव विद्या और कर्मका विवेक अर्थात् इन दोनोंका फल मिन्न-भिन्न है-इसका निश्चय ] करनेके लिये यह विचार किया जाता है कि (१) क्या परम श्रेयकी प्राप्ति केवल कर्मसे होती है, (२) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे, (३) किंवा परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनोंसे, (४) अथवा कर्मकी अपेक्षा रखनेवाली विद्यासे, (५) या केवल विद्यासे ही ?

उनमें पहला पक्ष यह है कि। केवल कमोंसे ही परम श्रेयकी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि "द्विजातिको रहस्यके सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये" ऐसी स्मृति होनेसे सम्पूर्ण वेदका ज्ञान रखने-वालेको ही कर्मका अधिकार है, और वेदका ज्ञान उपनिषद्के अर्थभूत आत्मज्ञानादिके सहित ही हो सकता है। "विद्वान् यज्ञ करता है" "विद्वान् यज्ञ कराता है" इत्यादि वाक्योंसे सर्वत्र विद्वान्का ही कर्ममें अधिकार दिख्लाया गया है; तथा "जानकर कर्मानुष्ठान "ज्ञात्वा चानुष्टानम्" इति च । करे" ऐसा भी कहा है। कोई-कोई कृत्स्रश्च वेदः कर्मार्थ इति हि मन्यन्ते केचित् । कर्मभ्यश्चेत्परं श्रेयो नावाप्यते वेदोऽनर्थकः स्यात ।

नः नित्यत्वान्मोक्षस्य, नित्यो हि मोक्ष इष्यते । कर्मकार्य-स्यानित्यत्वं प्रसिद्धं लोके। कर्मभ्यश्चेच्छेयो नित्यं स्यात्तज्ञा-निष्टम् । ''तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते" ( छा० उ० ८। १।६) इतिन्यायानुगृहीत-श्रुतिविरोधात् ।

काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भा-दारब्धस्य च कर्मण उपभोगेन क्षयानित्यानुष्ठानाच तत्प्रत्यवा-यानुत्पत्तेर्ज्ञानिनरपेक्ष एव मोक्ष इति चेत् ?

तच नः शेषकर्मसंभवात्तनि-

ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद कर्मके ही छिये हैं, और यदि कर्मोंसे ही परम श्रेयकी प्राप्ति न हुई तो वेद भी व्यर्थ ही हो जायगा।

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मोक्षका नित्यत्व है-मोक्ष नित्य ही माना गया है। और जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी अनित्यता छोकमें प्रसिद्ध है। यदि नित्य श्रेय कर्मोंसे होता है ऐसा मानें तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका ''जिस प्रकार यह कर्मीपार्जित लोक क्षीण होता है [ उसी प्रकार प्रण्यार्जित परलोक भी क्षीण हो जाता है ]" इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है।

पूर्व ० - काम्य और प्रतिषिद्ध कर्मोंका आरम्भ न करनेसे, प्रारच्ध कर्मोंका भोगसे ही क्षय हो जानेसे तथा नित्य कर्मोंके अनुष्ठानके कारण प्रत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है-यदि ऐसा माने तो ?

सिद्धान्ती-ऐसी बात भी नहीं है; शेष (सश्चित) कर्मोंके रह जानेसे उनके कारण अन्य शारीरकी न्त्रयाति सिद्धा होती है -इस प्रकार

मित्तशरीरान्तरोत्प्रत्तिः Profस्रामीव

तीति प्रत्युक्तम् । कर्मशेपस्य च नित्यानुष्टानेनाविरोधात्क्षयानुप-पत्तिरिति च ।

यदुक्तं समस्तवेदार्थज्ञानवतः कर्माधिकारादित्यादि, तच नः श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस्य श्रुतज्ञानमात्रेण हि कर्मण्यधि-क्रियते नोपासनामपेक्षते । उपा-सनं च श्रुतज्ञानादर्थान्तरं वि-धीयते । मोक्षफलमर्थान्तरप्रसिद्धं च स्थात् । 'श्रोतन्यः' इत्युक्त्वा तद्वचितरेकेण 'मन्तव्यो निदि-ध्यासितव्यः' इति यत्नान्तरिन-धानात्। मनननिदिध्यासनयोश्र प्रसिद्धं श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम्। एवं तर्हि विद्यासन्यपेक्षेम्यः कर्मभ्यः खान्मोक्षः। शानकर्मसमुच-यस्य मोक्षसाध-विद्यासहितानां च नत्वनिरासः

हम इसका पहले ही खण्डन का चुके हैं; तथा नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे सिद्यित कर्मोंका विरोध न होनेके काल उनका क्षय होना सम्भव नहीं है।

और यह जो कहा कि समस वेदके अर्थको जाननेवालेको ही कर्मका अधिकार होनेके कारण किवल कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति हो सकती है ] सो भी ठीक नहीं, क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान (गुरु-कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से भिन ही है। मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे ही कर्मका अधिकारी हो जाता है. इसके लिये वह उपासनाकी अपेक्षा नहीं रखता । उपासना तो श्रुतज्ञान-से भिन्न वस्तु ही वतलायी गयीहै। वह उपासना मोक्षरूप फलवाली और अर्थान्तररूपसे प्रसिद्ध है, क्योंकि 'श्रोतव्यः' ऐसा कहका मनन और निदिध्यासनके लिये 'मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः'-इस प्रकार पृथक् यहान्तरका विधान किया है। लोकमें भी श्रवणज्ञानसे मनन और निद्ध्यासनका अर्थान रत्व प्रसिद्ध ही है।

विद्यासन्यपेक्षेभ्यः पूर्व० - इस प्रकार तव तो विद्याः कर्मभ्यः स्थान्मोक्षः। की अपेक्षासे युक्त कर्मोद्वारा है विद्यासहितानां च मोक्ष हो सकता है। जो कर्म ज्ञानः कर्मणि भवेरकार्यी - क्षे सिहिति होते हैं उनमें कार्यान्ति है

न्तरारम्भसामध्यम् । यथा खतो मरणज्वरादिकार्यारम्भसमर्थाना-मपि विषद्ध्यादीनां मन्त्रशर्क-रादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्भ-सामध्यम्, एवं विद्यासहितैः कर्मभिर्मोक्ष आरम्यत इति चेत्? आर्भ्यस्यानित्यत्वादि-त्युक्तो दोषः ।

नित्य वचनादारभ्योऽपि एवेति चेत् ?

ज्ञापकत्वाद्वचनस्य नाम यथाभूतस्यार्थस्य ज्ञापकं नाविद्यमानस्य कर्त्र । न हि वचनशतेनापि नित्यमारभ्यत वाविनाशि भवेत । विद्याकर्मणोः संहत-योर्मोक्षारम्भकत्यं प्रस्युक्तम् विश्व Vrat कत्रवृक्षा प्रजिवेध कर दिया गया।

आरम्भका सामर्थ्य हो सकता है, जिस प्रकार कि खयं मरण और ज्वरादि कार्योंके आरम्भमें समर्थ होनेपर भी विष एवं दिध आदिमें मन्त्र और शर्करादिसे युक्त होनेपर कार्यान्तरके आरम्भका सामर्थ्य हो जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित कर्मोंसे मोक्षका आरम्भ हो सकता है-यदि ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, जो आरम्भ होनेवाली होती है वह अनित्य हुआ करती है-इस प्रकार इस पक्षका दोष बतलाया जा चुका है।

पूर्व ० - किन्तु [ 'न सं पुनरा-वर्तते' इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ होनेवालां मोक्ष भी नित्य ही होता है?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है; यथार्थ अर्थको वतलानेवालेका ही नाम 'वचन' है। वह किसी अविद्यमान पदार्थको उत्पन्न करनेवाला नहीं होता सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य वस्तुका आरम्भ नहीं किया जा सकता और न आरम्भ होनेवाली वस्तु अविनाशी ही हो सकती है। इससे समुचित विद्या और कर्मके मोक्षारम्भ- विद्याकर्मणी मोक्षप्रतिबन्धहेतुनिवर्तके इति चेत्-न, कर्मणः
फलान्तरदर्शनात् । उत्पत्तिसंस्कारविकाराप्तयो हि फलं
कर्मणो दृश्यते। उत्पत्त्यादिफलविपरीतश्र मोक्षः।

गतिश्रुतेराप्य इति चेत् ।
"सूर्यद्वारेण", "तयोध्वमायन्"
(क० उ० २।३।१६) इत्येवमादिगतिश्रुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष
इति चेत्।

नः सर्वगतत्वाद्गन्तिभिश्चानन्यत्वादाकाशादिकारणत्वातसर्वगतं ब्रह्म । ब्रह्माच्यतिरिक्ताश्च
सर्वे विज्ञानात्मानः । अतो नाप्यो मोक्षः । गन्तुरन्यद्विभिन्नं
देशं प्रति भवति गन्तच्यम् । न
हि येनैवाच्यतिरिक्ता

विद्या और कर्म ये दोनों मोक्षके प्रतिबन्धके हेतुओंको निवृत्त करनेवाले हैं [ मोक्षके स्वरूपको उत्पन्न
करनेवाले नहीं हैं; अतः जिस
प्रकार प्रध्वंसाभाव कृतक होनेपर
भी नित्य है उसी प्रकार उन प्रतिबन्धोंकी निवृत्ति भी नित्य ही होगी]
—यदि ऐसा कहो तो यह कथन
ठीक नहीं, क्योंकि कर्मोंका तो
अन्य ही फल देखा गया है। उत्पत्ति,
संस्कार, विकार और आप्ति—ये
कर्मके फल देखे गये हैं। किन्तु
मोक्ष उत्पत्ति आदि फलसे विपरीत है।

पूर्व ० —गतिप्रतिपादिका श्रुतियोंसे तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता
है — "सूर्यद्वारसे", "उस सुष्प्रा
नाडीद्वारा ऊर्ध्वलोकोंको जानेवाल"
आदि गतिप्रतिपादिका श्रुतियोंसे
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है।

सिद्धान्ती—ऐसी वात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सर्वगत, गमन करने वालोंसे अभिन्न और आकाशादि का भी कारण होनेसे सर्वगत है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्मे अभिन्न हैं; इसल्ये मोक्ष आप नहीं है। गमन करनेवालेसे पृथक् अन्य देशमें ही गमन करने योग्यहुआ करता हैं। जो जिससे अभिन्न होता

तदनन्यत्वप्रसिद्धेश्व गम्यते तदेवानुप्राविशत्" (तै॰ उ॰ २ । ६ । १) "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि" (गीता १३।२) इत्येवमादिश्रुतिस्मृतिशतेभ्यः।

गत्यैश्वर्यादिश्वतिविरोध इति चेत्। अथापि स्याद्यद्यप्राप्यो मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां "स एकधा" (छा० उ० ७। २६।२) "स यदि पितृलोककामो भवति" (छा॰ उ०८। २।१) "स्ती-मिर्वा यानैर्वा" ( छा० उ० ८ । १२।३) इत्यादिश्रुतीनां च कोपः स्यादिति चेत्।

कार्यब्रह्मविषयत्वात्ता-साम् । कार्ये हि ब्रह्मणि स्त्र्या-दयः स्युर्न कार्णे । "एकमेवा-द्वितीयम्" ( छा० उ० ६। २। १) ''यत्र नान्यत्पश्यति'' (छा॰ उ॰ ७। २४।१) "तत्केन कं पक्ष्येत्" ( वृ० उ० २।४।१४,४।५।१५) इत्यादिश्वतिभ्यादे। Prof. Satya Vrat Skastri Collection.

है उसीसे वह गन्तव्य नहीं होता । और उसकी अनन्यता तो "उसे रचकर वह उसीमें प्रविष्ट हो गया" "सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ भी त् मुझको ही जान" इत्यादि सैकड़ों श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती है।

पूर्व ० - [ऐसा माननेसे तो ] गति और ऐश्वर्यका प्रतिपादन करने-वाली श्रुतियोंसे विरोध होगा-अच्छा, यदि मोक्ष अप्राप्य ही हो तो भी गतिश्रुति तथा "वह एकरूप होता है" "वह यदि पितृलोककी इच्छावाला होता है" "वह स्त्री और यानोंके साथ रमण करता है" इत्यादि श्रुतियोंका व्याकोप (बाघ) हो जायगा।

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वे तो कार्यब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं। स्त्री आदि तो कार्य ब्रह्ममें ही हो सकती हैं, कारण ब्रह्ममें नहीं; जैसा कि "एक ही अद्वितीय ब्रह्म" "जहाँ कोई और नहीं देखता" "तब किसके द्वारा किसे देखे" इत्यादि

विरोधाच विद्याकर्मणोः सम्र-चयानुपपत्तिः। प्रविलीनकर्त्री-दिकारकविशेषतत्त्वविषया तद्विपरीतकारकसाध्येन विद्या कर्मणा विरुध्यते । न होकं वस्तु परमार्थतः कर्त्रादिविशेषवत्तच्छ-न्यं चेत्युभयथा द्रष्टुं शक्यते । अवर्यं ह्यन्यतर्गिमध्या स्यात् । अन्यतरस्य च मिथ्यात्वप्रसङ्गे युक्तं यत्स्वाभाविकाज्ञानविषयस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वम् । "यत्र हि द्वैतमिव भवति" ( व० उ० २। ४। १४) "मृत्योः स मृत्य-मामोति" (क० उ० २।१। १०, वृ० उ० ४।४।१९) "अथ यत्रान्यत्पश्यति .... तदल्पम्" (छा० उ० ७। २४।१) ''अन्योऽसावन्योऽहर्मास्म'' ( वृ० उ०१।४।१०) "उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति" (तै॰ ड॰ २। ७।१) इत्यादि-श्रुतिशतेभ्यः | CC-0. Prof. Satya Vrat Sh्रुशतियासि प्रमिणित होता है ।

इसके सिवा विद्या और कर्मका विरोध होनेके कारण भी उनका समुचय नहीं हो सकता। जिस्ने कर्ता-करण आदि कारकविशेषोंका पूर्णतया लय होता है उस तत्वको ( ब्रह्मको ) विषय करनेवाली विद्या अपनेसे विपरीत साधनसाध्य कर्मसे विरुद्ध है। एक ही वस्तु प्रमार्थतः कर्ता आदि विशेषसे युक्त और उस-से रहित-दोनों ही प्रकारसे नहीं देखी जा सकती । उनमेंसे एक पक्ष अवस्य मिध्या होना चाहिये। इस प्रकार किसी एकके मिध्यालका प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर जो खभाव-से ही अज्ञानका विषय है उस द्वैतका ही मिध्या होना उचित है, जैसा कि ''जहाँ द्वैतके समान होता है" "वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है" "जहाँ अन्य देखता है वह अल है" ''यह अन्य है मैं अन्य हूँ" ''जो थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता है" इत्यादि सैकड़ी

सत्यत्वं चैकत्वस्य "एकधै-वातुद्रष्टन्यस्'' ( चृ० उ० ४। ४। २०) ''एकमेवाद्वितीयम्'' (छा० उ०६। २।१) "ब्रह्मै-वेद सर्वम्" ( मु॰ उ०२ । २। "आत्मैवेद सर्वम्" (छा॰ उ॰ ७। २५। २) इत्यादिश्वतिभ्यः । न च संप्रदा-नादिकारकभेदादर्शने कर्मोप-पद्यते । अन्यत्वद्रश्नापवादश्र विद्याविषये सहस्रशः श्र्यते अतो विरोधो विद्याकर्मणोः। अतश्र समुचयानुपपत्तिः। यदुक्तं संहताभ्यां विद्याकर्मभ्यां मोक्ष इति, अनुपपनं तत्। विहितत्वात्कर्मणां श्रुतिवि-

रोध इति चेत्। यद्युपमृद्य कर्जा-दिकारकविशेषमात्मैकत्वविज्ञानं विधीयते सर्पादिश्रान्तिविज्ञानो-पमर्दकरज्ज्वादिविषयविज्ञानव-

तथा "एक रूपसे ही देखना चाहिये" "एक ही अद्वितीय" "यह सब ब्रह्म ही है" "यह सब आत्मा ही है" इत्यादि श्रुतियोंसे एकत्वकी सत्यता सिद्ध होती है। सम्प्रदान आदि कारकभेदके दिखायी न देने-पर कर्म होना सम्भव भी नहीं है। ज्ञानके प्रसङ्गमें भेददृष्टिके अपवाद -तो सहस्रों सुननेमें आते हैं। अतः विद्या और कर्मका विरोध है; इस-लिये भी उनका समुचय होना असम्भव है। ऐसी दशामें पूर्वमें तुमने जो कहा था कि 'परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनोंसे मोक्ष होता है' वह सिद्ध नहीं होता।

पूर्व - कर्म भी श्रुतिविहित हैं, अतः ऐसा माननेपर श्रुतिसे विरोध उपस्थित होता है । यदि सर्पादि-भ्रान्तिजनित ज्ञानका वाध करनेवाले रज्जु आदि विषयक ज्ञानके समान कर्ता आदि कारकितरोषका वाध करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका विधान किया जाता है तो कोई त्रित्रय न रहनेके कारण कर्मका त्प्राप्तः कर्मविधिश्रुकीनां विकित्र via शिवान करनेवाली श्रुतियोंका उन यत्वाद्विरोधः । विहितानि च कर्माणि । स च विरोधो न युक्तः । प्रमाणत्वाच्छूतीनामिति चेत ?

नः पुरुषार्थोपदेशपरत्वाच्छुती-नाम् । विद्योपदेशपरा तावच्छुतिः संसारात्पुरुषो मोक्षयितव्य इति संसारहेतोरविद्याया विद्यया निवृत्तिः कर्तव्येति विद्याप्रकाश-कत्वेन प्रवृत्तेति न विरोधः । एवमपि कत्रीदिकारकसद्भाव-प्रतिपादनपरं शास्त्रं विरुध्यत एवेति चेत् ?

नः यथाप्राप्तमेव कारकास्ति-त्वमुपादायोपात्तदुरितक्षयार्थं

(विद्याका विधान करनेवार्थ श्रुतियों ) से विरोध उपिथत होता है; और कर्मोंका विधान भी किया ही गया है तथा सभी श्रुतियाँ प्रमाणभूत हैं इसलिये पूर्वीत विरोधका होना उचित नहीं है-यि ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि श्रुतियाँ परम पुरुषार्थका उपदेश करनेमें प्रवृत्त हैं। श्री ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर है। उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष कराना है, इसके छिये संसारकी हेतुभत अविद्याकी विद्याके द्वारा निगृति करना आवश्यक है; अतः व विद्याका प्रकाश करनेवाली होका प्रवृत्त हुई है। इसलिये ऐसा माननेसे कोई विरोध नहीं आता।

पूर्व ० - किन्तु ऐसा माननेपर भी तो कर्तादि कारककी सत्ताका प्रति पादन करनेवाले शास्त्रका तो उसरे विरोध होता ही है ?

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है स्वभावतः प्राप्त कारकोंके अस्तित्वर्ग खोकार कर सञ्चित पापोंके क्षयं छिये कर्मोंका विधान करने<sup>वाल</sup> कर्माणि विद्धुहुक्कास्त्रं इस्स्यूश्राईन इस् द्वारिश समुमुञ्जों और

फलार्थिनां फलसाधनं न कारकास्तित्वे च्याप्रियते । उप-चितदुरितप्रतिवन्धस्य हि विद्यो-त्पत्तिनीवकल्पते । तत्क्षये च विद्योत्पत्तिः स्थात्ततश्राविद्यानि-वृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो-परमः ।

î

ना

ī

d

d

अपि चानात्मदर्शिनो ह्यना-त्मविषयः कामः। शानादेव त केंत्रस्यम् कामयमानश्च करो-ति कर्माणि । ततस्तत्फलोप-शरीराद्यपादानलक्षणः संसारः । तद्व्यतिरेकेणात्मैक-त्वद्शिंनो विषयाभावात्कामानु-त्पत्तिरात्मनि चानन्यत्वात्का-मानुत्पत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष

इच्छावालोंको [उनके इष्ट] फलकी प्राप्ति करानेका साधन है; वह कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें प्रवृत्त नहीं है। जिस पुरुषका सञ्चित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर ही ज्ञान होता है और तभी अविद्याकी निवृत्ति होती है तथा उसके अनन्तर ही संसारकी आत्यन्तिक उपरित होती है।

इसके सिवा जो पुरुष अनात्म-दर्शी है उसे ही अनात्मवस्तु-सम्बन्धिनी कामना हो सकती है: कामनावाला ही कर्म करता है और उसीसे उनका फल भोगनेके लिये उसे शरीरादिम्रहणरूप संसार-की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो आत्मैकत्वदर्शी है उसकी दृष्टिमें विषयोंका अभाव होनेके कारण उसे उनकी कामना भी नहीं हो सकती। आत्मा तो अपनेसे अभिन्न है, इस-लिये उसकी कामना भी असम्भव होनेके कारण उसे खात्मखरूपमें स्थित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही है। इत्यतोऽपि विद्याकम्णोर्विद्योक्षः पान् इस्राव्वये सी ज्ञान और कर्मका विरोध विरोधादेव च विद्या मोक्षं प्रति न कर्माण्यपेक्षते ।

खात्मलाभे तु पूर्वोपचित-प्रतिबन्धापनयद्वारेण विद्याहेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति । अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्य-स्तानि कर्माणीत्यवोचाम। एवं चाविरोधः कर्मविधिश्रुतीनाम् अतः केवलाया एव विद्यायाः परं श्रेय इति सिद्धम् । एवं तहाश्रिमान्तरानुपपत्तिः। कर्मनिमित्तत्वादिद्योत्पत्तेः । गा-हिस्थ्ये च विहितानि कर्माणी-त्यैकाश्रम्यमेव । अतश्र यावजी-वादिश्रुतयोऽनुकूलतराः।

नः कर्मानेकत्वात्। न ह्य-<sub>ज्ञानसाधकानि</sub> ग्रिहोत्रादीन्येव क-कर्माणि र्माणि । ब्रह्मचर्य तपः सत्यवद्नि शमी दमी अहिसे -

है और विरोध होनेके कारण ही जान मोक्षके प्रति कर्मकी अपेक्षा नहीं रखता ।

हाँ, आत्मलाभमें पूर्वसिश्चत पापरूप प्रतिवन्धकी निवृत्तिद्वार नित्यकर्म ज्ञानप्राप्तिके हेतु अवस होते हैं। इसीलिये इस प्रकरणों कर्मोंका उल्लेख किया गया है-यह हम पहले ही कह चुके हैं। इस प्रकार भी कर्मका विधान करनेवाली श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्रुतियों-से | विरोध नहीं है । अतः यह सिद्ध हुआ कि केवल विद्यासे ही परमश्रेयकी प्राप्ति होती है।

पूर्व ० - यदि ऐसी बात है ता तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अन आश्रमोंका होना भी उपपन्न नहीं है, क्योंकि विद्याकी उत्पत्ति तो कर्मके निमित्तसे होती है और कर्में-का विधान केवल गृहस्थके ही लिंग किया गया है; अतः इससे एकाश्रमत-की ही सिद्धि होती है। और इसिंग 'यावज्जीवन अग्निहोत्र करें' इत्यादि श्रुतियाँ और भी अनुकूल ठहरती हैं।

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है। क्योंकि कर्म तो अनेक हैं। केवल अग्निहोत्र आदि हो कर्म नहीं हैं। ब्रह्मचर्य, तप, सत्यभाषण, शम् stri Collection. दम और अहिंसा आदि अन्य क्री

Digitized by AFVa Samai Foundation Chennal and eGangotri

त्येवमादीन्यपि कर्माणीतराश्रमप्रसिद्धानि विद्योत्पत्तौ साधकतमान्यसंकीर्णत्त्राद्धिद्यन्ते ध्यानधारणादिरुक्षणानि च । वक्ष्यति
च-"तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य"
(तै० उ० ३ । २—५) इति ।
जन्मान्तरकृतकर्मम्यश्र प्रागधानपातौ पि गाईस्थ्याद्विद्योगाईस्थ्यस्य त्पत्तिसंभवात्कर्माभानर्थक्यम्य श्रीत्वाच गाईस्थ्य-

प्रतिपत्तेः कर्मसाध्यायां च विद्यायां सत्यां गार्हस्थ्यप्रति-पत्तिरनर्थिकैव । लोकार्थत्वाच पुत्रादीनाम्;

4

Į

लाकाथत्वाच पुत्रादानाम्;
पुत्रादिसाध्येभ्यश्रायं लोकः पितृलोको देवलोक इत्येतेभ्यो व्याचत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मलोकदर्शिनः कर्मणि प्रयोजनमपश्यतः
कथं प्रवृत्तिरुपपद्यते । प्रतिपन्न-

गाईस्थ्यसापि विद्योदपुत्तौ विद्यान

भी इतर आश्रमोंके लिये प्रसिद्ध ही हैं। वे तथा ध्यान-धारणादिरूप कर्म [हिंसा आदि दोषोंसे] असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी उत्पत्तिमें सर्वोत्तम साधन हैं। आगे (मृगु०२। ५ में) यह कहेंगे भी कि "तपके द्वारा ब्रह्मको जानने-की इच्छा कर"।

जनमान्तरमें किये हुए कमोंसे तो गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूर्व भी ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है। तथा गृहस्थाश्रमकी खीकृति केवल कमोंके ही लिये की जाती है। अतः कर्मसाच्य ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी खीकृति भी न्यर्थ ही है।

इसके सिंवा पुत्रादि साधन तो लोकोंकी प्राप्तिके लिये हैं। पुत्रादि साधनोंसे सिद्ध होनेवाले उन इह-लोक, पितृलोक एवं देवलोक आदि-से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार करनेवाले एवं कर्मोंमें कोई प्रयोजन न देखनेवाले उस ब्रह्मवेत्ताकी कर्मोंमें कैसे प्रवृत्ति हो सकती है जिसने गृहस्थाश्रम खीकार कर लिया है उसे भी, जब ज्ञानकी परिपाकाद्विरक्तस्य कर्मसु प्रयो-जनमप्रथतः कर्मभ्यो निवृत्ति-रेव स्थात् । "प्रव्रजिष्यन्वा अरे-ऽहमसात्स्थानादसि'' ( वृ० उ० ४।५।२) इत्येवमादिश्रुति-लिङ्गदर्शनात् ।

कर्म प्रति श्रुतेर्यताधिक्यद-र्श्वनादयुक्तमिति चेदिशहोत्रादि-कर्म प्रति श्रुतेरधिको यत्नो महांश्र कर्मण्यायासोऽनेकसाध-नसाध्यत्वाद ग्रिहोत्रादीनाम् तपोब्रह्मचर्यादीनां चेतराश्रम-कर्मणां गार्हस्थ्येऽपि समानत्वाद-रपसाधनापेक्षत्वाचेतरेषां युक्तस्त्रल्यवद्विकल्प आश्रमिभि-स्तस्येति चेत् ।

नः जन्मान्तरकृतानुग्रहात् । यदुक्तं कर्मणि श्रुतेरधिको इत्यादि नासौ दोपः।

प्राप्ति होती है और ज्ञानके परिपाक से विषयोंमें वैराग्य होता है तो कर्मोंमें अपना कोई प्रयोजन न देखका उनसे निवृत्ति ही होगी। इस विषयों ''अरी मैत्रेयि ! अव मैं इस स्थानसे संन्यास करना चाहता हूँ" इत्याह श्रुतिरूप छिङ्ग भी देखा जाता है।

पूर्व ० - किन्तु कर्मके प्रति श्रुतिका अधिक प्रयत देखनेसे तो यह वात ठीक नहीं जान पड़ती ?-अग्निहोत्रहि कर्मके प्रति श्रुतिका विशेष प्रयत है: कर्मानुष्टानमें आयास भी अधिक है. क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधनों से सिद्ध होनेवाले हैं। अन्य आश्रमोंके कर्म तप और ब्रह्मचर्यादि तो गृहस्थाश्रममें भी उन्हींके समान कर्त्तव्य तथा अल्प साधनकी अपेक्षा-वाले हैं; अतः अन्य आश्रमियोंके गृहस्थाश्रमको समान-सा मानना तो उचित नहीं है ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनप जनमान्तरका अनुग्रह होता है। तुमने जो कहा कि 'कर्मण श्रुतिका विशेष प्रयत है' इत्यादि CC-0. Prof. Satya Vrat Sha स्मा सम्बन्धार दोष नहीं है, क्योंकि 2

-

ì.

M

मे

1

4

न

1

1

यतो जन्मान्तरकृतमप्यग्निहोत्रा-। दिलक्षणं कर्म ब्रह्मचर्यादिलक्षणं चानुग्राहकं भवति विद्योत्पत्ति प्रति। येन जन्मनैय विरक्ता दृश्यन्ते केचित् । केचित् कर्मसु प्रवृत्ता अविरक्ता विद्याविद्वे-विणः । तसाजनमान्तरकृत-संस्कारेभ्यो विरक्तानामाश्रमा-न्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । कर्मफलवाहुल्याचः पुत्रख-

कमंविधी श्रुतेः ग्रेन्नस्ववर्चसादिलक्ष-<sup>प्रवासप्रयोजनम्</sup> णस्य कर्मफलस्या-संख्येयत्वात्, तत्प्रति च पुरु-पाणां कामबाहुल्यात्तदर्थः श्रुते-रिधको यतः कर्मस्पपद्यते। आशिषां बाहुल्यदर्शनादिदं मे सादिदं मे सादिति।

उपायत्वाचः उपायभूतानि हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवो-चाम । उपायेऽधिको यतः कर्तव्यो नोपेये। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

जन्मान्तरमें किया हुआ भी अग्नि-होत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादिरूप कर्म ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोगी होता है, जिससे कि कोई छोग तो जन्मसे ही विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्ममें तत्पर, वैराग्यशून्य एवं ज्ञानके विरोधी दीख पड़ते हैं। अतः जन्मान्तरके संस्कारोंके कारण जो विरक्त हैं उन्हें तो [गृहस्थाश्रमसे भिन्न] अन्य आश्रमोंको स्वीकार करना हो इष्ट होता है।

कर्मफलोंकी अधिकता होनेके कारण भी [श्रुतिमें विशेष विस्तार है ] । पुत्र, खर्ग एवं ब्रह्मतेज आदि कर्मफल असंख्येय होनेके कारण और उनके छिये प्रशोंकी कामनाओंकी अधिकता होनेसे भी कर्मोंके प्रति श्रुतिका अधिक यत होना उचित ही है, क्योंकि 'मुझे यह मिले, मुझे यह मिले' इस प्रकार कामनाओंकी बहुरुता भी देखी ही जाती है।

उपायरूप होनेके कारण भी [ श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत है ]। कर्म ज्ञानोत्पत्तिमें उपायरूप हैं-ऐसा हम पहले कह चुके हैं; तथा प्रयत उपायमें ही अधिक करना चाहिये, उपेयमें नहीं ।

कर्मनिमित्तत्वाद्विद्याया यतानतरानर्थक्यमिति चेत्कर्मभ्य एव
पूर्वोपचितदुरितप्रतिबन्धक्षयादेव
विद्योत्पद्यते चेत्कर्मभ्यः पृथगुपनिपच्छ्रवणादियत्नोऽनर्थक इति
चेत् ।

नः नियमाभावात् । न हि
प्रतिवन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते न
त्वीश्वरप्रसादतपोध्यानाद्यनुष्टानादिति नियमोऽस्ति । अहिंसाब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रत्युपकारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वाच्छ्रवणमनननिदिध्यासनानाम् ।
अतः सिद्धान्याश्रमान्तराणि
सर्वेषां चाधिकारो विद्यायां परं
च श्रेयः केवलाया विद्याया
एवेति सिद्धम्।

पूर्व ० — ज्ञान कर्मके निमित्तसे होने वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयक्षी निरर्थकता सिद्ध होती है यदि कर्में के द्वारा ही पूर्वसिश्चत पापरूप प्रतिवन्धका क्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति होती है तो कर्मों से भिन्न उपनिषच्छा णादिविषयक प्रयत्न व्यर्थ ही है। ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि ऐसा
कोई नियम नहीं है—'ज्ञानकी उत्तीत
प्रतिवन्धके क्षयसे ही होती है,
ईश्चरकृपा तप एवं ध्यानािक अनुष्ठानसे नहीं हो सकती' ऐस
कोई नियम नहीं है; क्योंकि अहिंसा
एवं व्रह्मचर्यादि भी ज्ञानोत्पिलें
उपयोगी हैं तथा श्रवण, मनन और
निदिध्यासनादि तो उसके साक्षाव
कारण ही हैं। अतः अन्य आश्रमें
का होना सिद्ध ही है, तथा ज्ञानें
सभी आश्रमियोंका अधिकार है।
इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेष्में
प्राप्ति केवल ज्ञानसे ही हो सकती है।

इति शीक्षावल्त्यामेकाद्शोऽनुवाकः ॥ ११॥

हाद्श अनुकाक

अतीतविद्याप्राप्तयुपसर्गशम-नार्थं शान्ति पठति—

तं

7.

H

à

3

सा

सा

तंस

भौर

ग्व

HÌ.

नम

1

है।

पूर्वकथित विद्याकी प्राप्तिके प्रतिबन्धोंकी शान्तिके छिये शान्ति-पाठ किया जाता है—

शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो खहरपतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्। ऋतमवादिषम्। सत्यमवादिषम्। तन्मामावीत्। तद्वक्तारमावीत्। आवीन्माम्। आवीद्वक्तारम्॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! ॥ १ ॥

मित्र (सूर्यदेव) हमारे लिये सुखकर हो। वरुण हमारे लिये सुखावह हो। अयमा हमारे लिये सुखप्रद हो। इन्द्र तथा बृहस्पित हमारे लिये सुखप्रद हो। इन्द्र तथा बृहस्पित हमारे लिये शान्तिदायक हों। तथा जिसका पादिविक्षेप बहुत विस्तृत है वह विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो। ब्रह्म [रूप वायु] को नमस्कार है। हे वायो! तुम्हें नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम्हींको हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। तुम्हींको ऋत कहा है। तुम्हींको सत्य कहा है। अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले आचार्यकी भी रक्षांकी है। मेरी रक्षा की है और वक्ताकी भी रक्षा की है। त्रिविध तापकी शान्ति हो॥ १॥

च्याख्यातसेतत्पूर्वम् ॥ १॥ इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥ १॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यगोविन्दमगवत्पृज्यपादशिष्य-श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये

शीक्षावल्ली समाप्ता ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

११-१२

# ज्ञानिह्द्वरी

一句像在一

## प्रथम अनुकाक

ब्रह्मानन्दवल्लीका शान्तिपाठ

अतीतिवद्याप्राप्तयुपसर्गप्रश्च-मनार्था शान्तिः पिटता । इदानीं तु वक्ष्यमाणब्रह्मविद्याप्राप्तयुप-सर्गोपशमनार्था शान्तिः पठचते— पूर्वकथित विद्याकी प्राप्ति प्रतिवन्धोंकी शान्तिके लिये शानि-पाठ कर दिया गया । अव आगे कहीं जानेवाली विद्याकी प्राप्तिके प्रतिवन्धोंकी शान्तिके लिये शानि-पाठ किया जाता, है—

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै। तेजस्व नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

[ वह परमात्मा ] हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे, हम साथ-साथ वीर्यला करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर देवे व करें । तीनों CC-0. Prof. Satya Viat Shasti Collection. करें । तीनों प्रकारके प्रतिबन्धिकी शान्ति हो ।

सह नाववतु-नौ शिष्याचार्यो सहैवावतु रक्षतु । सह नौ अनक्त भोजयतु । सह वीर्यं विद्यादि-निमित्तं सामध्यं करवावहै निर्वर्त-गावहै। तेजिख नावावयोस्तेज-स्विनोरधीतं खधीतमस्तु, अर्थ-ज्ञानयोग्यमस्तिवत्यर्थः मा विदिषावहैः विद्याग्रहणनिमित्तं शिष्यसाचार्यस्य वा प्रमादकृता-दन्यायाद्विद्वेषः प्राप्तस्तच्छमनाय इयमाशीर्मा विद्विषावहा इति। मैवेतरेतरं विद्वेषमापद्यावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति त्रिर्वचनमुक्तार्थम् । वक्ष्यमाण-विद्याविष्ठप्रश्रमनार्था चेयं शान्तिः। अविघ्नेनात्मविद्या-प्राप्तिराशास्यते तन्मूलं हि परं श्रेय इति ।

'सह नाववतु'—[ वह ब्रह्म ] हम आचार्य और शिष्य दोनोंकी साथ-साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ-साथ भरण अर्थात् पालन करे । हम साथ-साथ वीर्य यानी विद्याजनित सामर्थ्य सम्पादन करें; हम दोनों तेजिखयोंका अध्ययन किया हुआ तेजस्वी-सम्यक् प्रकारसे अध्ययन किया हुआ अर्थात् अर्थ-ज्ञानके योग्य हो तथा हम विद्वेष न करें । विद्या-प्रहणके कारण शिष्य अथवा आचार्यका प्रमादकृत अन्यायसे द्वेष हो सकता है; उसकी शान्तिके लिये 'मा विद्विषावहै' ऐसी कामना की गयी है। तात्पर्य यह है कि हम एक-दूसरेके विद्वेषको प्राप्तन हों।

'शान्तिः शान्तिः शान्तिः' इस प्रकार तीन बार 'शान्ति' शब्द उच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहा जा चुका है। यह शान्तिपाठ आगे कही जानेवाली विद्याके विश्लोकी शान्तिके लिये है। इसके द्वारा निर्विष्ठतापूर्वक आत्मविद्याकी प्राप्ति-की कामना की गयी है, क्योंकि वही परम श्रेयका भी मूल कारण है।

### बह्मज्ञानके फल, सृष्टिकम और अवमयकोशरूप पक्षीका वर्णन

2 - C - C - C -

संहितादिविषयाणि कर्मभि-। रविरुद्धान्युपासना-न्युक्तानि।अनन्तरं चान्तःसोपाधिकात्मदर्शनमुक्तं व्याहतिद्वारेण स्वाराज्यकलम्। न चैतावताशेषतः संसारवीज-स्योपमर्दनमस्तीत्यतोऽशेषोपद्रव-वीजस्याज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं विधृत-सर्वोपाधिविशेपात्मदर्शनार्थिमद-मारम्यते ब्रह्मविदामोति पर-मित्यादि ।

प्रयोजनं चास्या ब्रह्मविद्याया अविद्यानिवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसाराभावः । वक्ष्यति "विद्वाच विभेति क्रतथन" (तै० उ० २ । ९ । १ ) इति । संसारिनिमित्ते च सत्यभयं प्रतिष्ठां च विन्दत इत्यनुपपन्नम्, कृताकृते पुण्यपापे न तपत इति च । अतोऽवगम्यतेऽसादिज्ञाना-त्सर्वात्मब्रह्मविषयादात्यन्तिकः संसाराभाव इति । Prof. Satya Vrat Shashi Collection. अभाव होता है।

कर्म से अविरुद्ध संहितादिविषयक उपासनाओंका पहले वर्णन किया गया । उसके पश्चात् व्याहतियोंके द्वारा स्वाराज्यरूप फल देनेवाला हृदयस्थित सोपाधिक आत्मदर्शन कहा गया । किन्तु इतनेहीसे संसार-के बीजका पूर्णतया नाश नहीं हो जाता । अतः सम्पूर्ण उपद्रवेंके बीजभूत अज्ञानकी निवृत्तिके निमित्त इस सर्वोपाधिकप विशेषसे रहित आत्माका साक्षात्कार करानेके लिये अव 'ब्रह्मविदाप्तोति परम्' इत्यादि मन्त्र आरम्भ किया जाता है।

इस ब्रह्मविद्याका प्रयोजन अविद्या-की निवृत्ति है: उससे संसारका आत्यन्तिक अभाव होता है। यही वात ''ब्रह्मवेत्ता किसीसे नहीं डरता" इत्यादि वाक्यसे श्रति आगे कहेगी भी । संसारके निमित्त [ अज्ञान] के रहते हुए 'पुरुष अभय स्थितिको प्राप्त कर छेता है; तथा उसे कृत और अकृत अर्थात् पुण्य और पाप ताप नहीं पहुँचाते' ऐसा मानना सर्वथा अयुक्त है। इससे जाना जाता है कि इस सर्वात्मक ब्रह्म-विषयक विज्ञानसे ही संसारका

स्वयमेव च प्रयोजनमाह

ब्रह्मविदामोति परमित्यादावेव

संबन्धप्रयोजनज्ञापनार्थम् । नि
र्ज्ञातयोर्हि सम्बन्धप्रयोजनयोविद्याश्रवणश्रहणधारणाम्यासार्थं

प्रवर्तते । श्रवणादिपूर्वकं हि

विद्याफलस् "श्रोतव्यो मन्तव्यो

निदिष्यासितव्यः" (वृ० उ०
२ । ४ । ५ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरेम्यः ।

इस प्रकरणके सम्बन्ध और प्रयोजनका ज्ञान करानेके लिये श्रुतिने स्वयं ही 'ब्रह्मिवदाप्रोति परम्' इत्यादि वाक्यसे आरम्भमें ही इसका प्रयोजन वतला दिया है, क्योंकि सम्बन्ध और प्रयोजनोंका ज्ञान हो जानेपर ही पुरुष विद्याके श्रवण, प्रहण, धारण और अम्यासके लिये प्रवृत्त हुआ करता है। "श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्यासितन्यः" इत्यादि दूसरी श्रुतियोंसे यह भी निश्चय होता ही है कि विद्याका फल श्रवणादिपूर्वक होता है।

ब्रह्मविदामोति परम् । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽरज्ञते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरिक्षः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तद्येष श्लोको भवति ॥ १ ॥

व्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर छेता है । उसके विषयमें यह [श्रुति ] कही गयी है—'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है।' जो पुरुष उसे खुद्धिरूप परम आकाशमें निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसे एक साथ हो सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर छेता है । उस इस आत्मासे ही आकाश उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जछ,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

ाण्यां क्रिक्स के प्रतिष्ठा है। उसके विषयमें ही यह श्लोक है। १॥

ब्रह्मविद्रह्मेति वश्यमाणलक्षणं वृहत्तमत्वाद्रक्ष त-ब्रह्मविदो बह्मप्राप्तिनिरूपणम् द्वेति विजानातीति ब्रह्मविदामोति परं निरतिश्चयं तदेव ब्रह्म परम्। न ह्यन्यस्य विज्ञानादन्यस्य प्राप्तिः। स्पष्टं च श्रुत्यन्तरं ब्रह्मप्राप्तिमेव ब्रह्म-विदो दर्शयति "स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" (मु० उ०३।२।९) इत्यादि। ननु सर्वगतं सर्वस्यात्मभूतं ब्रह्म वक्ष्यति । अतो नाप्यम् । प्राप्तिश्चान्यस्थान्येन परिच्छिनस्य च परिच्छिनेन दृष्टा । अपरि-च्छिनं सर्वात्मकं च ब्रह्मेत्यतः परिच्छिनवद्नात्मवच तस्याप्ति-रनुपपना ।

'ब्रह्मवित्'-ब्रह्म, जिसका रक्षण आगे कहा जायगा और जो सबसे वड़ा होनेके कारण 'ब्रह्म' कहलाता है, उसे जो जानता है उसका नाम 'ब्रह्मवित्' है; वह ब्रह्मवित उस परम-निरतिशय ब्रह्म-को ही 'आमोति'-प्राप्त कर देता है; क्योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती। ''वह, जो कि निश्चय ही उस परव्रहा-को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है" यह एक दूसरी श्रति ब्रह्मवेत्ता-को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना प्रदर्शित करती है।

शंका-ब्रह्म सर्वगत और सक्का आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे; इसिंखें वह प्राप्तव्य नहीं हो सकता। प्राप्ति तो अन्य परिच्छिन पदार्थकी किसी अन्य परिच्छिन पदार्थकी होती देखी गयी है। किन्तु ब्रह्म तो अपरिच्छिन और सर्वात्मक है; इसिंखेंय परिच्छिन और अनात्म-पदार्थके समान उसकी प्राप्ति होती असम्भव है।

Greation Chennal and eGangotr

नायं दोषः कथम् ? दर्श-नाद्रशनापेक्षत्वाद्रसण आप्त्य-नाप्त्योः । परमार्थतो ब्रह्मरूप-स्यापि सतोऽस्य जीवस्य भृत-मात्राकृतवाद्यपरिच्छिनान्नमया-द्यात्मदर्शिनस्तदासक्तचेतसः प्र-कृतसं ख्याप्रणसंयातमनोऽब्यव-हितस्यापि वाह्यसंख्येयविषया-सक्तचित्तया खरूपाभावदर्शन-वत्परमार्थब्रह्मस्वरूपाभावदर्शन-लक्षणयाविद्ययान्त्रमयादीन्वाद्या-ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्न-त्वादन्त्रमयाद्यनात्मभ्यो नान्यो-Sहमस्मीत्यभिमन्यते। एवमविद्य-यात्मभूतमपि ब्रह्मानाप्तं स्यात्।

gitized by Arva Sama

समाधान-यह कोई दोषकी वात नहीं है; किस प्रकार है ? क्योंकि त्रहाकी प्राप्ति और अप्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और असाक्षात्कारकी अपेक्षासे हैं । जिस [दशम पुरुषके छिये] प्रकृत ( द्शम ) संख्याकी पूर्ति करनेवाला अपना-आप\* सर्वथा अन्यवहित होनेपर भी संख्या करने योग्य बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त रहनेके कारण वह अपने खरूपका अभाव देखता है उसी प्रकार पञ्च-भूत तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए बाद्य परिच्छिन अन्नमय कोशादिमें आत्म-भाव देखनेवाला यह जीव परमार्थतः ब्रह्मखरूप होनेपर भी उनमें आसक्त हो जाता है और अपने परमार्थ अभाव देखनारूप ब्रह्मस्कर्णका अविद्यासे अन्नमय कोश आदि बाह्य अनात्माओंको आत्मखरूपसे देखने-'मैं अन्नमय के कारण अनात्माओंसे भिन्न नहीं हूँ' अभिमान करने लगता है। इसी प्रकार अपना आत्मा होनेपर भी अविद्यावश ब्रह्म अप्राप्त ही है ।

\* इस विषयमें यह दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि एक वार दश मनुष्य यात्रा कर रहे थे । रास्तेमें एक नदी पड़ी । जब उसे पार कर वे उसके दूसरे तटपर पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई बह तो नहीं गया अपनेको गिनने लगे । उनमेंसे जो भी गिनना आरम्भ करता वह अपनेको छोड़कर शेष नौको ही गिनता । इस प्रकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममेंसे एक आदमी नदीमें वह गया है खिन्न हो रहे थे । इतनेहीमें एक बुद्धिमान्

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

तस्यैवमविद्ययानाप्तत्रहास्व-रूपस्य प्रकृतसंख्यापूरणस्यात्म-नोऽविद्ययानाप्तस्य सतः केन-चित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव वि-द्ययाप्तिर्यथा तथा श्रुत्युपदिष्टस्य सर्वात्मब्रक्षण आत्मत्वद्रश्नेन विद्यया तदाप्तिरुपपद्यत एव । ब्रह्मविदामोति परमिति वाक्यं स्त्रभृतम्। सर्वस्य उत्तरप्रन्थाव-तरणिका वल्लचर्थस्य ब्रह्म-विदामोति परमित्यनेन वाक्येन वेद्यतया स्त्रितस्य ब्रह्मणोऽनि-र्धारितस्वरूपविशेषस्य व्यावृत्तस्वरूपविशेषसमर्पणसम-र्थस्य लक्षणस्याभिधानेन खरूप-निर्धारणायाविशेषेण चोक्तवेद-नस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य

जिस प्रकार प्रकृत (दशम)
संख्याको पूर्ण करनेवाला अपना-आप
अविद्यावश अप्राप्त रहता है और फिर
किसीके द्वारा स्मरण करा दिये जाने
पर विद्याद्वारा उसको प्राप्ति हो जातो
है उसी प्रकार अविद्यावश जिसके
ब्रह्मखरूपकी उपलब्धि नहीं होती
उस सबके आत्मभूत श्रुत्युपदिष्ट
ब्रह्मकी आत्मदर्शनरूप विद्याके द्वारा
प्राप्ति होनी उत्तित ही है।

'ब्रह्मिवदामोति परम्' यह वाक्य स्त्रभृत है। जो सम्पूर्ण ब्रह्मित्र अर्थका विषय है, जिसका 'ब्रह्मित्रा-प्रोति परम्' इस वाक्यद्वारा ज्ञातव्य-रूपसे स्त्रतः उल्लेख किया गया है, उस ब्रह्मके ऐसे लक्षणका-जिसके विशेष रूपका निश्चय नहीं किया गया है और जो सम्पूर्ण वस्तुओंसे व्यावृत्त ख्रूपविशेषका ज्ञान करानेमें समर्थ है—वर्णन करते हुए ख्रूपका निश्चय करानेके लिये तथा जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे वर्णन कर दिया गया है उस आगे कहे जानेवाले लक्ष्मणोंसे युक्त ब्रह्मको

पुरुष उधर आ निकला। उसने सब वृत्तान्त जानकर उन्हें एक लाइनमें खड़ा किया और हाथमें डण्डा लेकर एक, दो, तीन—इस प्रकार गिनते हुए हर एकके एक-एक डण्डा लगाकर उन्हें दश होनेका निश्चय करा दिया और यह भी दिखला दिया कि वह दशवाँ पुरुष स्वयं गिननेवाला ही था बी दूसरोंमें आसक्तिचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हुए था। 1

1

-

T

Digitized by Sepai E adation Chennai and eGangotri प्रत्यगात्मतयानन्य-विशेषेण ह्रपेण विज्ञेयत्वाय, ब्रह्मविद्याफलं च ब्रह्मविदो यत्परब्रह्मप्राप्ति-लक्षणमुक्तं स सर्वात्मभावः सर्व-संसारधर्मातीतत्रहास्वरूपत्वमेव नान्यदित्येतत्प्रदर्शनायैषर्गुदाहि-यते-तदेषाभ्युक्तेति । तत्तसिन्नेव बाह्यणवाक्यो-क्तेऽर्थ एपर्गभ्युक्ताञ्चाता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्ष-णार्थं वाक्यम् । सत्यादीनि हि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मणः । विशेष्यं ब्रह्म विवक्षितत्वाद्वेद्यतया वेदात्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन विवक्षितं तसाद्विशेष्यं विज्ञेयम्। अतः असाद् विशेषणविशेष्य-त्वादेव

सत्यादीनि

विभक्त्यन्तानि पदानि समाना-

धिकरणानि ।

विशेषतः 'अपना अन्तरात्मा होनेसे अनन्यरूपसे जाननेयोग्य हैं' ऐसा प्रतिपादन करनेके छिये और यह दिखळानेके ळिये कि-ब्रह्मवेत्ताको जो प्रमात्माकी प्राप्तिरूप ब्रह्मविद्याका फल बतलाया गया है वह सर्वात्मभाव सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोंसे अतीत ब्रह्मख़रूपता ही है-और कुछ नहीं है-'तदेषाम्युक्ता' यह ऋचा कही जाती है।

तत्—उस ब्राह्मणवाक्यद्वारा वतलाये हुए अर्थमें ही [ सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म ] यह ऋचा कही गयी है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यह वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके लिये है। 'सत्य' आदि तीन पद विशेष्य ब्रह्मके विशेषण बतलानेके लिये हैं। वेद्यरूपसे विवक्षित (वतलाये जाने-को इष्ट ) होनेके कारण ब्रह्म विशेष्य है। क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया वेद्यरूपसे (ज्ञानके विषयरूपसे) विवक्षित है; इसलिये उसे विशेष्य समझना चाहिये । अतः इस विशेषण-विशेष्यभावके कारण एक ही विभक्तिवाले 'सत्य' आदि तीनों पद समानाधिकरण हैं। सत्य आदि

सत्यादि-

एक

मिस्तिभिविशेषणैविशेष्यमाणं त्रह्म विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धार्यते । एवं हि तज्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो निर्धारितम् । यथा लोके नीलं महत्सुगन्ध्युत्पलमिति ।

ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं

विशेष्यः व्यभिचरिद्वशेष्यते।

विशेष्णक्षे यथा नीलं रक्तं

चोत्पलमिति । यदा झनेकानि
द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेषणयोगीनि च तदा विशेषणस्यार्थवन्त्वम् । न झेकसिन्नेव वस्तुनि
विशेषणान्तरायोगाद् । यथासावेक आदित्य इति, तथैकमेव च
ब्रह्म न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो
विशेष्येत नीलोत्पलवत् ।

नः लक्षणार्थत्वाद्विशेषणा-

बह्मविशेषणानां नाम् । नायं दोषः; तह्यक्षणार्थत्वम् कस्मात् ? यस्माह्न-

क्षणार्थप्रधानानि विशेषणानि न

तीन विशेषणोंसे विशेषित होनेबल ब्रह्म अन्य विशेष्योंसे पृथप्रपूरे निश्चय किया जाता है। जिसका अन्यपदाणें से पृथक्रूपसे निश्चय किया गया है उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता है; जैसे छोकमें 'नीछ' विशाल और सुगन्धित कमल [—ऐसा कहकर ऐसे कमलका अन्य कमलोंसे पृथक्रूपसे निश्चय किया जाता है ]।

शंका-अन्य विशेषणोंका व्यावर्तन करनेपर ही कोई विशेष्य विशेषत हुआ करता है; जैसे-नील अथवा लाल कमल । जिस समय अनेक इब एक ही जातिके और अनेक विशेषणों-की योग्यतावाले होते हैं तभी विशेषणोंकी सार्थकता होती है। एक ही वस्तुमें, किसी अन्य विशेषणका सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, विशेषणकी सार्थकता नहीं होती। जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार ब्रह्म भी एक ही है; उसके सिवा अन्य ब्रह्म हैं ही नहीं, जिनसे कि नी उसकी विशेषता कमलके समान बतलायी जाय।

समाधान - ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये विशेषण उक्षणके लिये हैं । अब इस सूत्ररूप वाक्य-की ही व्याख्या करते हैं — ] यह दोष नहीं हो सकता; क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये विशेषण उक्षणार्थ

विशेषणप्रधानान्येव । कः पुनर्ल-क्षणलक्ष्ययोविंशेषणविशेष्ययोवी विशेष इति ? उच्यते ; समान-जातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य । लक्षणं त सर्वत एव यथावकाशप्रदात्रा-काशमिति। लक्षणार्थं च वाक्य-मित्यवोचाम !

सत्यादिशब्दा न परस्परं सत्यमित्यस्य संवध्यन्ते परार्थ-व्याख्यानम् त्वात् । विशेष्यार्था हिते। अत एकैको विशेषण-शब्दः परस्परं निरपेक्षो ब्रह्म-शब्देन संबध्यते सत्यं ब्रह्म ज्ञानं त्रह्यानन्तं ब्रह्मेति । सत्यमिति यद्रपेण यनिश्चितं तदूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्। यदूपेण निश्चितं यत्तद्रूपं व्यभि-

प्रचान हैं, केवल विशेषणप्रधान ही नहीं हैं | किन्तु लक्षण-लक्ष्य तथा विशेषण-विशेष्यमें विशेषता (अन्तर) क्या है ? सो बतलाते हैं-विशेषण तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय पदार्थों से ही व्यावर्तन करनेवाले होते हैं, किन्तु लक्षण उसे सभीसे व्यावृत्त कर देता है: जिस प्रकार अवकाश देनेवाला 'आकाश' होता है—इस वा∓यमें है ।\*यह हम पहले ही कह चुके हैं कि यह वाक्य [आत्माका ] लक्षण करनेके लिये है।

सत्यादि शब्द परार्थ (दूसरेके लिये ) होनेके कारण परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं । वे तो विशेष्य-के ही लिये हैं । अतः उनमेंसे प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक-दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही 'सत्यं व्रस, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म' इस प्रकार 'ब्रह्म' शब्दसे सम्बन्धित है।

सत्यम्-जो पदार्थ जिस रूपसे निश्चय किया गया है उससे व्यभि-चरित न होनेके कारण वह सत्य कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूपसे निश्चित किया गया है उस रूपसे

 इस वाक्यमें 'अवकाश देनेवाला' यह पद उसके सजातीय अन्य महाभूतोंसे तथा विजातीय आत्मा आदिसे भी व्यावृत्त कर देता है।

चरदनृतमित्युच्यते । अतो वि-"वाचारम्भणं कारोऽनृतम् । विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" ( छा० उ० ६।१। ४ ) एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्। अतः सत्यं ब्रह्मेति ब्रह्म विका-रान्निवर्तयति ।

अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः।

कारणस्य च कार-ज्ञानमित्यस्य कत्वं वस्तुत्वानमृद्ध-तात्वर्यम <sub>शानकर्तृत्वामाव</sub> दचिद्रूपता च प्रा-निरूपणं च इदम्रच्यते प्रात ज्ञानं ब्रह्मेति । ज्ञानं ज्ञप्तिरव-वोधः, भावसाधनो ज्ञानशब्दो न तु ज्ञानकर्तृ त्रह्मविशेषण-त्वात्सत्यानन्ताभ्यां सह । न हि सत्यतानन्तता च ज्ञान-सत्युपपद्यते । ज्ञान-कर्तृत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेदनन्तं च। यद्धि न

व्यभिचरित होनेपर वह मिथ्या कहा जाता है। इसिंछिये विकार मिथा है। ''विकार केवल वाणीसे आस्म होनेवाला और नाममात्र है, वस मृत्तिका ही सत्य है" इस प्रकार निश्चय किया जानेके कारण सत ही सत्य है । अतः 'सत्यं ब्रह्म' यह वाक्य ब्रह्मको विकारमात्रो निवृत्त करता है।

इससे ब्रह्मका कारणव प्राप्त होता है और वस्तुरूप होने कारणमें कारकत्व रहा करता है। अतः मृत्तिकाके समान उसकी जङ रूपताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जात है। इसीसे 'ज्ञानं ब्रह्म' ऐसा का है। 'ज्ञान' ज्ञप्ति यानी अवबोधको कहते हैं। 'ज्ञान' शब्द भाववास है: 'सत्य' और 'अनन्त'के साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके कारण उसका अर्थ 'ज्ञानकर्ता' नहीं है सकता । उसका ज्ञानकर्तृत्व खीका करनेपर ब्रह्मकी सत्यता औ अनन्तता सम्भव नहीं है। ज्ञान कर्तारूपसे विकारको प्राप्त होनेवा होकर ब्रह्म सत्य और अनन्त की हो सकता है ? जो किसीसे मैं

कुतश्चित्प्रविभज्यते तद्नन्तम्। ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तमित्यनन्तता न स्थात्। "यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा अथ यत्रान्यद्विजानाति तदल्पम्" (छा॰ उ० ७। २४। १) इति श्रुत्यन्तरात् ।

1

1

नान्यद्विजानातीति विशेष-प्रतिषेधादात्मानं विजानातीति चेनः भूमलक्षणविधिपरत्वाद्वा-क्यस्य । यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादि लक्षणविधिपरं वाक्यम्। प्रसिद्धमेवान्योऽन्यत्पश्य-तीत्येतदुपादाय यत्र तन्नास्ति स भूमेति भूमखरूपं तत्र ज्ञाप्य-ते। अन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधार्थः त्वान स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरं

विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो सकता है। ज्ञानकर्ता होनेपर तो वह ज्ञेय और ज्ञानसे विभक्त होगा; इसिंछिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं हो सकेगी। "जहाँ किसी दूसरेको नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ किसो दूसरेको जानता है वह अल्प है" इस एक दूसरी श्रुतिसे यही सिद्ध होता है।

इस श्रुतिमें 'दूसरेको जानता' इस प्रकार विशेषका प्रतिषेध होनेके कारण वह स्वयं अपनेको ही जानता है-ऐसी यदि कोई शङ्का करे तो ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य भूमाके लक्षणका विधान करनेमें प्रवृत्त है । 'यत्र नान्यत्पश्यति' इत्यादि वाक्य भूमाके लक्षणका विधान करनेमें तत्पर है। अन्य अन्यको देखता है-इस लोक-प्रसिद्ध वस्तुस्थितिको स्वीकार कर 'जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है'-इस प्रकार उसके द्वारा भूमाके खरूपका बोध कराया जाता है । 'अन्य' शब्दका प्रहण तो यथाप्राप्त द्वैतका प्रतिषेध करनेके लिये है; अतः यह वाक्य अपनेमें क्रियाका अस्तित्व प्रतिपादन करनेके लिये नहीं है। और खात्मामें तो भेदका अमाव स्वात्मिन न्याः ओद्व vrat होते के त्वारण उसका विज्ञान होना भावादिज्ञानानुपपत्तिः। आत्म-नश्च तिज्ञेयत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्गः; ज्ञेयत्वेनैव विनियुक्तत्वात्।

एक एवात्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातु-त्वेन चोभयथा भवतीति चेत् ?

न युगपदनंशत्वात् । न हि निरवयवस्य युगपज्ज्ञेयज्ञातृत्वो-पपत्तिः। आत्मनश्च घटादिवद्विज्ञे-यत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यम्। न हि घटादिवत्प्रसिद्धस्य ज्ञानोप-देशोऽर्थवान् । तसाज्ज्ञातृत्वे आनन्त्यानुपपत्तिः सन्मात्रत्वं चानुपपन्नं ज्ञान-कर्तृत्वादिविशेषवत्त्वे सति । स-न्मात्रत्वं च सत्यत्वम्, "तत्स-त्यम्" (छा० उ० ६। ८।१६) श्रुत्यन्तरात् । तस्मा-त्सत्यानन्तशब्दाभ्यां सुद्ध्यविश्वेतः

सम्भव ही नहीं है । आत्माका विज्ञेयत्व खीकार करनेपर तो ज्ञाताके अभावका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि वह तो विज्ञेयरूपसे ही विनियुक्त (प्रयुक्त) हो चुका है। [अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय!]

शंका—एक ही आत्मा ज्ञेय और ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है— ऐसा मानें तो ?

समाधान-नहीं, वह अंशरहित होनेके कारण एक साथ उभयहर नहीं हो सकता । निरवयव ब्रह्मका एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना सम्भव नहीं है । इसके सिवा यदि आत्मा घटादिके समान विशेष हो तो ज्ञानके उपदेशकी व्यर्थता हो जायगी । जो वस्तु घटादिके समान प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश सार्थक नहीं हो सकता। अतः उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसकी अनन्तता नहीं रह सकती। ज्ञान-कर्तृत्वादि विशेषसे युक्त होनेपर उसका सन्मात्रत्व भी सम्भव नहीं है। और "वह सत्य है" इस एक अन्य श्रुतिसे उसका सत्यरूप होना ही सन्मात्रत्व है । अतः 'सत्य' और 'अन्त्त' ज्ञान्दोंके साथ विशेषण पणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगा-द्भावसाधनो ज्ञानशब्दः । ज्ञानं ब्रह्मेति कर्तृत्वादिकारकनिष्टस्यर्थं मृदादिवद्चिद्रपतानिष्टस्यर्थं च प्रयुज्यते ।

ज्ञानं ब्रह्मोतियचनात्प्राप्तमन्त
बनन्तिमित्यस्य वन्त्रम् । लौकिकस्य

निरुक्तः ज्ञानस्यान्तवन्त्रवदर्श
नात् । अतस्तिनिवृत्त्यर्थमाह—

अनन्तिमिति ।

सत्यादीनामनृतादिधर्मनिश्चित्त
हक्षणः श्रुत्यार्थः परत्वाद्विशेष्यस्य

त्वमाशक्क्षयते ब्रह्मण उत्पलादिः
वदप्रसिद्धत्वात् "मृगतृष्णाम्भसि

स्नातः स्वपुष्पकृतशेखरः ।

एप वन्ध्यासुतो याति शश्भुक्कनः

धनुर्धरः" इतिवच्छ्न्यार्थतैव

प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्येति चेत् १

नः लक्षणार्थत्वात् । विशेन

रूपसे 'ज्ञान' शब्दका प्रयोग किया जानेके कारण वह भावताचक है। अतः 'ज्ञानं ब्रह्म' इस विशेषणका उसके कर्तृत्वादि कारकोंकी निवृत्तिके छिये तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी जडरूपताकी निवृत्तिके छिये प्रयोग किया जाता है।

'ज्ञानं ब्रह्म' ऐसा कहनेसे ब्रह्मका अन्तवत्त्व प्राप्त होता है, क्योंकि छौकिक ज्ञान अन्तवान् ही देखा गया है। अतः उसकी निवृत्ति-के छिये 'अनन्तम्' ऐसा कहा है।

शंका—सत्यादि शब्द तो
अनृतादि धर्मोंको निवृत्तिके छिये हैं
और उनका विशेष्य ब्रह्म कमछ
आदिके समान प्रसिद्ध नहीं है; अतः
"मृगतृष्णाके जछमें स्नान करके
शिरपर आकाशकुसुमका मुकुट
धारण किये तथा हाथमें शश्रश्रङ्गका
धनुष छिये यह वन्द्याका पुत्र जा
रहा है" इस उक्तिके समान इस
'सत्यं ज्ञानम्' इत्यादि वाक्यकी
शून्यार्थता ही प्राप्त होती है।

नः लक्षणार्थत्वात् । विशे- समाधान-नहीं, क्योंकि वे पणत्वेऽपि सत्यादीनां लक्षणार्थ- प्रमुखादी लक्षण करनेके लिये हैं । प्राधान्यमित्यवोचाम । शून्ये हि लक्ष्येऽनर्थकं लक्षणवचनं लक्षणा-र्थत्वान्मन्यामहे न शून्यार्थतेति । विशेषणार्थत्वेऽपि च सत्यादीनां स्वार्थापरित्याग हि सत्यादि-शुन्यार्थत्वे शब्दानां विशेष्यनियन्तृत्वानुप-सत्याद्यथेरथवन्वे पत्तिः। तद्विपरीतधर्मबद्धचो विशेष्येभ्यो ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियन्तृत्वभुप-पद्यते । त्रह्मशब्दोऽपि स्वार्थेनार्थ-वानेव। तत्रानन्तराब्दोऽन्तवस्व-प्रतिषेधद्वारेण विशेषणम् । सत्य-ज्ञानशब्दौ तु स्वार्थसमर्पणेनैव विशेषणे भवतः।

''तसाद्वा एतसादात्मनः'' इति

सत्यादि शब्द विशेषण होनेपर भी उनका प्रधान प्रयोजन लक्षणके लिये होना ही है-यह हम पहले ही कह चुके हैं। यदि टक्ष्य शून्य हो तब तो उसका लक्षण वतलानाभी व्यर्थ ही होगा । अतः लक्षणार्थ होनेके कारण उनकी शून्यार्थता नहीं है-ऐसा हम मानते हैं । विशेषणके लिये होनेपर भो सत्यादि शब्दके अपने अर्थका त्याग तो होता ही नहीं है। यदि सत्यादि शब्दोंकी शून्यार्थता हो तो वे अपने विशेष्यके नियन्ता हैं-ऐसा नहीं माना जा सकता । सत्यादि अर्थोंसे अर्थवान होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे विपरीत धर्मवाले विशेष्योंसे अपने विशेष्य ब्रह्म-का नियन्तृत्व वन सकता है। 'ब्रह्म' शब्द भी अपने अर्थसे अर्थवान् ही है। उन [सत्यादि तोन शब्दों] में 'अनन्त' शब्द उसके अन्तवस्वका प्रतिषेध करनेके द्वारा उसका विशेषण होता है तथा 'सत्य' और 'ज्ञान' शब्द तो अपने अर्थों के समर्पणद्वारा हो उसके विशेषण होते हैं।

शंका—"उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ" इस श्रुतिमें 'आत्म **ब्रह्मण्येवात्मञ्ज्वप्रयोगहर्द्धदितु** - Sha आव्दकारां अयोग ब्रह्मके ही वि

रात्मैव ब्रह्म। "एतमानन्दमयमा-त्मानम्रुपसंक्रामति" (तै० उ० २।८।५)इति चात्मतां दर्शयति। तत्प्रवेशाचः "तत्सृष्ट्वा तदेवानु-प्राविशत्" (तै० उ० २ । ६ । १) इति च तस्यैव जीवरूपेण शरीर-प्रवेशं दर्शयति । अतो वेदितुः सरूपं ब्रह्म

त्ह्यात्मत्वाज्ज्ञानकर्वे-ज्ञातेति आत्मा प्रसिद्धम् । "सोऽकामयत" (तै॰ उ० २।६।१) इति च कामिनो ज्ञानकर्तृत्वाज्ज्ञप्तिर्ब्रह्मेत्ययुक्तम्।

अनित्यत्वप्रसङ्गाच । यदि नाम ज्ञप्तिर्ज्ञानिमिति भावरूपता त्रह्मणस्तथाप्यनित्यत्वं प्रसज्येत पारतन्त्रयं च धात्वर्थानां

**१३—१४** 

किया जानेके कारण त्रहा जाननेवालेका आत्मा ही है। ''इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता इस वाक्यसे श्रुति उसकी आत्मता दिखलाती है तथा उसके प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व सिद्ध होता है ]। "उसे रचकर वह उसीमें प्रविष्ट हो गया" ऐसा कहकंर श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें प्रवेश होना दिखलाती है। अतः ब्रह्म जाननेवालेका खरूप ही है।

इस प्रकार आत्मा होनेसे तो उसे ज्ञानका कर्तृत्व सिद्ध होता है। 'आत्मा ज्ञाता है' यह बात तो प्रसिद्ध ही है। "उसने कामना की" इस श्रतिसे कामना करनेवालेके ज्ञानकर्तृत्वकी सिद्धि होती है। अतः ब्रह्मका ज्ञानकर्तृत्व निश्चित होनेके कारण 'ब्रह्म ज्ञप्तिमात्र है' ऐसा कहना अनुचित है।

इसके सिवा ऐसा माननेसे अनित्यत्वका प्रसङ्ग भी उपस्थित होता है। यदि 'ज्ञान ज्ञिसको कहते हैं' इस न्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्मकी भावरूपता मानी जाय उसके अनित्यत्व और पारतन्त्र्यका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि कारकापेक्षत्वात् bc-o.कार्जं saस्व प्रधातओं के अर्थ कारकों की अपेक्षावाले

**धात्वर्थोऽतोऽस्यानित्यत्वं** पर-तन्त्रता च।

न, स्वरूपाच्यतिरेकेण कार्य-त्वोपचारात्। आ-त्मनः खरूपं ज्ञप्तिन

ततो व्यतिरिच्यतेऽतो नित्यैव । तथापि बुद्धेरुपाधिलक्षणायाश्र-क्षुरादिद्वारैविंपयाकारेण परिणा-मिन्या ये शब्दाद्याकारावभासाः त आत्मविज्ञानस्य विषयभूता एवात्मविज्ञानेन उत्पद्यमाना व्याप्ता उत्पद्यन्ते । तसादात्म-विज्ञानावभासाश्च ते विज्ञान-धात्वथंभृता शब्दवाच्याश्र आत्मन एव धर्मा विक्रियारूपा इत्यविवेकिभिः परिकल्प्यन्ते ।

यत्तु यद्वसणो विज्ञानं तत् स्वितृप्रकाश्वद्गन्युष्णवच ब्रह्म-स्वरूपाच्य तिरिक्तं स्वरूपमेव त्त्र क्षासिव बर्हीं है, बल्कि उसका सह

हुआ करते हैं। ज्ञान भी धातुका अर्थ है; अतः इसकी भी अनित्यता और परतन्त्रता सिद्ध होती है।

समाधान-ऐसी बात नहीं है: क्योंकि ज्ञान ब्रह्मके खरूपसे अभिन्न है, इस कारण उसका कार्यत्व केवल उपचारसे हैं। आत्माका खरूप जो 'ज्ञित' है वह उससे व्यतिक्ति नहीं है । अतः वह ( इप्ति ) निया ही है। तथापि चक्ष आदिके द्वारा विषयरूपमें परिणत होनेवाली उपाधिरूप वुद्धिकी जो शब्दादिसा प्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञानकी विषयभूत होकर उत्पन होती हुं आत्मविज्ञानसे न्याप्त ही उत्तन होती हैं [ अर्थात् अपनी उत्पित्ते समय उन प्रतीतियोंमें तो आत-विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यत रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें प्रकाशित करता रहता है ]। वे धातुओंकी एवं 'विज्ञान' शब्दवाच्य आत-विज्ञानकी प्रतीतियाँ आत्माका ही विकाररूप धर्म हैं-ऐसी अविवेक्तियों द्वारा कल्पना की जाती है।

किन्तु उस ब्रह्मका जो विज्ञा है वह सूर्यके प्रकाश तथा अप्रि उष्णताके समान ब्रह्मके ख्रह्म

तत्कारणान्तरसव्यपेक्षम नित्यस्वरूपत्वात्। सर्वभावानां च तेनाविभक्तदेशकालत्वात् काला-काशादिकारणत्वाच निरतिशय-सूक्ष्मत्वाच । न तस्यान्यदविज्ञेयं सक्षं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवद्भविष्यद्वास्ति । तस्मात्सर्वज्ञं तद्ब्रहा।

मन्त्रवर्णाच-- ''अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं महान्तम्" (श्वे० उ० ३। १९) इति । "न हि विज्ञातुर्वि-ज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविना-शित्वाच तु तद्द्वितीयमस्ति" (वृ० उ० ४।३।३०) इत्यादि श्रुतेश्व । विज्ञातृस्वरूपाव्यतिरेका-त्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच ब्र-ह्मणो ज्ञानस्वरूपत्वेश्यः निह्महन्नु स्वरूप होनेपर भी ब्रह्मका नित्यत्व

ही है; उसे किसी अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह नित्य-खरूप है। तथा उस ब्रह्मसे सम्पूर्ण भावपदार्थोंके देश-काल अभिन हैं, और वह काल तथा आकाशादि-का भी कारण एवं निरतिशय सूक्ष्म है; अतः ऐसी कोई सूक्ष्म, व्यवहित ( न्यवधानवाली ), विप्रकृष्ट ( दूर ) तथा भूत, भविष्यत् या वर्तमान वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी न जाती हो; इसिलये वह ब्रह्म सर्वज्ञ है।

''वह विना हाथ-पाँवके ही वेगसे चलने और प्रहण करनेवाला है, बिना नेत्रके हो देखता है और बिना कानके ही सुनता है। वह सम्पूर्ण वेद्य-मात्रको जानता है, उसे जाननेवाला और कोई नहीं हैं,उसे सर्वप्रथम परम-पुरुष कहा गया है।"इस मन्त्रवर्ण-से तथा "अविनाशी होनेके कारण विज्ञाताके ज्ञानका कभी लोप नहीं होता और उससे भिन्न कोई दूसरा भी नहीं है [ जो उसे देखे ]" इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही सिद्ध होता है । अपने विज्ञातृखरूपसे अभिन्न तथा इन्द्रियादि साधनोंकी अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- प्रसिद्धिरतो नैव धात्वर्थस्तद-क्रियारूपत्वात्।

एव च न ज्ञानकर्त्र, तसादेव च न ज्ञानशब्दवाच्य-मपि तद्रक्ष । तथापि तदाभास-वाचकेन बुद्धिधर्मविषयेण ज्ञान-शब्देन तल्लक्ष्यते न तूच्यते। शब्दप्रवृत्तिहेतुजात्यादिधर्मरहित-त्वात्। तथा सत्यशब्देनापि। सर्व-विशेषप्रत्यस्तमितस्वरूपत्वाद्रह्मणो वाह्यसत्तासामान्यविषयेण सत्य-शब्देन लक्ष्यते सत्यं ब्रह्मेति न तु सत्यशब्दवाच्यमेव ब्रह्म ।

एवं सत्यादिशव्दा इतरेतर-संनिधावन्योन्यनियम्यनियाम-काः सन्तः सत्यादिशव्दवाच्या-त्तन्निवर्तका ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च भवन्तीत्यतः सिद्धम् "यतो वाचो निवर्तन्ते अग्नाह्यः सहस्यः सह

भछी प्रकार सिद्ध ही है। अतः क्रियारूप न होनेके कारण वह (ज्ञान) धातुका अर्थ भी नहीं है।

इसीलिये वह ज्ञानकर्ता भी नहीं है और इसीसे वह ब्रह्म 'ज्ञान' शब्दका वाच्य भी नहीं है। तो भी ज्ञानाभासके वाचक तथा वृद्धि के धर्मविषयक 'ज्ञान' शब्दसे वह लक्षित होता है-कहा नहीं जाता. क्योंकि वह शब्दकी प्रवृत्तिके हेत-भूत जाति आदि धर्मोंसे रहित है। इसी प्रकार 'सत्य' शब्दसे भी ि उसको लक्षित ही किया जा सकत है ] ब्रह्मका खरूप सम्पूर्णविशेषणें से शून्य है; अतः वह सामान्यतः सत्ता ही जिसका विषय-अर्थ है ऐसे 'सत्य' शब्दसे 'सत्यं ब्रह्म' स प्रकार केवल लक्षित होता है-इ 'सत्य' शब्दका वाच्य ही नहीं है।

इस प्रकार ये सत्यादि शर एक-दूसरेकी सिन्निधिसे एक-दूसहें नियम्य और नियामक होने सत्यादि शब्दोंके वाच्यार्थसे ब्रह्म अलग रखनेवाले और उसका ल्या करनेमें उपयोगी होते हैं। ब्रह्म 'शहहाँ से मनके सहित वाणी हैं

(तै० उ० २ । ४ । १) "अ-निरुक्तेऽनिलयने" (तै० उ० २। ७।१) इति चावाच्यत्वं नीलोत्पलवद्वा<del>क्</del>यार्थत्वं त्रह्मणः ।

तद्यथाव्याख्यातं ब्रह्म यो वेद विजानाति निहितं गुहाशब्दार्थ-निर्वचनम् स्थितं गुहायाम्। गूहतेः संवरणार्थस्य निगूढा अस्यां ज्ञानज्ञेयज्ञातृपदार्था इति गुहा बुद्धिः । गूढावस्यां भोगा-पवर्गी पुरुषार्थाविति वा तसां परमे प्रकृष्टे व्योमन्व्योम्न्याका-शेऽव्याकृताख्ये । तद्धि परमं च्योम"एतसिनु खल्वश्वरे गार्गी-काशः" (बृ० उ० ३।८। ११) इत्यक्षरसंनिकर्पात् । गुहायां

न पाकर होट आती है" "न कहने योग्य और अनाश्रितमें" श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि शब्दोंका अवाच्यत्व और नील-कमलके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध होता है।\*

उपर्युक्त प्रकारसे व्याख्या किये हुए उस ब्रह्मको जो पुरुष गृहामें निहित (छिपा हुआ) जानता है । संवरण अर्थात् आच्छादन अर्थ-वाले 'गुह' धातुसे 'गुहा' शब्द निष्पन्न होता है; इस (गुहा) में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातृ पदार्थ निगृद ( छिपे हुए ) हैं इसिटिये 'गुहा' बुद्धिका नाम है। अथवा उसमें मोग और अपवर्ग-ये पुरुषार्थ निगूढ अवस्थामें स्थित हैं; अतः गुहा है। उसके भीतर परम-प्रकृष्ट व्योम-आकारामें अर्थात् अन्याकृताकारामें, क्योंकि "हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश [ओतप्रोत है ]'' इस श्रुतिके अनुसार अक्षरकी सिनिधिमें होनेसे यह अन्याकृताकाश

<sup>🕸</sup> तात्पर्य यह है कि वाच्य-वाचक-भाव ब्रह्मका बोधकरानेमें समर्थ नहीं हो सकता; अतः ब्रह्म इन शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता और सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्तिके अधिष्ठानरूपसे लक्षित होनेके कारण वह नीलकमल आदिके समान गुण-गुणीरूप संसर्गसचक वाक्योंका भी अर्थ नहीं हो सकता ।

व्योम्नीति वा सामानाधिकरण्या-दन्याकृताकाशमेव गुहा। तत्रा-पि निगूढाः सर्वे पदार्थास्त्रिषु कालेष कारणत्वात्स्रक्ष्मतरत्वा-च । तसिनन्तर्निहितं ब्रह्म ।

हार्दमेव तु परमं व्योमिति न्याय्यं विज्ञानाङ्गत्वेनोपासनाङ्ग-त्वेन च्योम्नो विवक्षितत्वात । "यो वै स वहिर्घा पुरुषादा-काशः" ( छा० उ० ३ । १२ । ७) ''यो वै सोऽन्तःपुरुष आकाशः" ( छा० उ० ३। १२। ८) ''योऽयमन्तर्हदय आकाशः'' (छा॰ उ॰ ३।१२।९) इति श्रुत्यन्तरात्प्रसिद्धं हार्दस्य व्योम्नः परमत्वम् । तस्मिन्हार्दे व्योम्नि या बुद्धिर्गुहा तस्यां निहितं ब्रह्म तद्वृत्त्या विविक्त-तयोपलभ्यत इति । न ह्यन्यथा विशिष्टदेशकालसंबन्धोऽस्ति ब्र-ह्मणः सर्वगतत्वान्निर्विशेषत्वाच्च । क्योंकि वह र CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

ही परमाकाश है। अथवा 'गुहायां व्योम्नि' इस प्रकार इन दोनों पदों-का सामानाधिकरण्य होनेके कारण आकाशको ही गुहा कहा गया है, क्योंकि सबका कारण और सूक्ष्मतर होनेके कारण उसमें भी तीनों कालोंमें सारे पदार्थ छिपे हुए हैं। उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित है।

परन्तु युक्तियुक्त तो यही है कि हृद्याकाश ही परमाकाश है, क्योंकि उस आकाराको विज्ञानाङ्ग यानी उपासनाके अंगरूपसे बतलाना यहाँ इष्ट है। "जो आकाश इस [ शरीर-संज्ञक ] पुरुषसे वाहर है" "जो आकाश इस पुरुषके भीतर है" "जो यह आकारा हृदयके भीतर है" इस प्रकार एक अन्य श्रुतिसे हृद्याकाश-का परमत्व प्रसिद्ध है। उस हृदया-काशमें जो बुद्धिरूप गुहा है उसमें ब्रह्म निहित है; अर्थात् उस (बुद्धि-वृत्ति ) से वह व्यावृत्त ( पृथक्) रूपसे स्पष्टतया उपलब्ध होता है। अन्यथा ब्रह्मका किसो मी विशेष देश या कालसे सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है।

Canai Coundation Chennai and eGangotri

स एवं ब्रह्म विजानन्किमि-<sub>ब्रह्मविर</sub> त्याह-अञ्जुते भुङ्क्ते सर्वानिरविश्ष्टान्का-**ऐइवर्यम्** मान्भोगानित्यर्थः। किमसदादि-बत्पुत्रस्वर्गादीन्पर्यायेण नेत्याह। युगपदेकक्षणोपारूढानेव सह एकयोपलब्ध्या सवितृप्रकाशवत् नित्यया ब्रह्मस्वरूपाच्यतिरिक्तया यामवोचाम सत्यं ज्ञानमनन्त-मिति । एतत्तदुच्यते ब्रह्मणा सहिति ।

ब्रह्मभ्तो विद्वान्ब्रह्मस्वरूपेणैव सर्वान्कामान्सहारज्ञते, न यथोपाधिकृतेन स्वरूपेणात्मना जलसूर्यकादिवत्प्रतिविम्बभ्तेन सांसारिकेण धर्मादिनिमित्तापेक्षांश्रश्चरादिकरणापेक्षांश्र कामान् पर्यायेणारज्ञते लोकः; कथं तर्हि ?
यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्व-

वह इस प्रकार ब्रह्मको जानने-वाला क्या करता है ? इसपर श्रुति कहती है-वह सम्पूर्ण अर्थात् नि:-शेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों-को प्राप्त कर छेता है अर्थात् उन्हें भोगता है। तो क्या वह हमारे-तुम्हारे समान पुत्र एवं खर्गादि भोगोंको क्रमसे भोगता है ? इसपर श्रुति कहती है-नहीं, उन्हें एक साथ भोगता है। वह एक ही क्षणमें बुद्धिवृत्तिपर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण भोगोंको सूर्यके प्रकाशके समान नित्य तथा ब्रह्मखरूपसे अभिन्न एक ही उपलब्धिके द्वारा, जिसका हमने 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्' ऐसा निरूपण किया है, भोगता है। 'ब्रह्मणा सह सर्वान्कामानरनुते' इस वाक्यसे यही अर्थ कहा गया है।

ब्रह्मभूत विद्वान् ब्रह्मखरूपसे ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर छेता है । अर्थात् दूसरे छोग जिस प्रकार जल्में प्रतिविम्बित सूर्यके समान अपने औपाधिक और संसारी आत्माके द्वारा धर्मादि निमित्तकी अपेक्षावाछे तथा चक्षु आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षासे युक्त सम्पूर्ण भोगोंको क्रमशः भोगते हैं उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता । तो फिर कैसे भोगता है ? वह उपर्युक्त

Digitized by Arya Samai Foundation Channais de Gangotri

गतेन सर्वात्मना नित्यब्रह्मात्म-स्वरूपेण धर्मादिनिमित्तानपेक्षां-श्रश्चरादिकरणनिरपेक्षांश्च सर्वा-न्कामान्सहैवाश्चत इत्यर्थः । विपश्चिता मेधाविना सर्वज्ञेन । तद्धि वैपश्चित्यं यत्सर्वज्ञत्वं तेन सर्वज्ञस्वरूपेण ब्रह्मणाञ्चत इति । इतिशब्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः ।

सर्व एव वह्नचर्थो ब्रह्मविदा-मोति परमिति ब्राह्मणवाक्येन स्त्रितः । स च स्त्रितोऽर्थः संक्षेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः । पुनस्तस्यैव विस्तरेणार्थनिर्णयः कर्तव्य इत्युत्तरस्तद्षृत्तिस्थानीयो ग्रन्थ आरम्यते तसाद्वा एतसा-दित्यादिः ।

तत्र च सत्यं ज्ञानमनन्तं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्युक्तं मन्त्रादौ ब्रह्मेति मीमांस्यते तत्कथं सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यत आह । तत्र त्रिविधं ह्यानन्त्यं देशतः कालतो वस्तुतश्चेति । तद्यथा देशतो अनन्त आकाशः। न हि देशतस्तस्य

प्रकारसे सर्वज्ञ सर्वगत सर्वात्मक एवं नित्यव्रह्मात्मखरूपसे, वर्मादि निमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी निरमेश्व सम्पूर्ण भोगोंको एक साथ ही प्राप्त कर छेता है—यह इसका ताल्पं है। विपश्चित्—मेधावी अर्थात् सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसे। ब्रह्मका जो सर्वज्ञव है बही उसकी विपश्चित्ता (विद्वत्ता)है। उस सर्वज्ञखरूप ब्रह्मरूपसे ही वह उन्हें भोगता है। मूलमें 'इति' शब्द मन्त्रकी समाप्ति स्चित करनेके लियेहै।

'त्रह्मविदान्नोति परम्' इस ब्राह्मण-वाक्यद्वारा इस सम्पूर्ण वल्लोका अर्थ सूत्ररूपसे कह दिया है। उस सूत्रभूत अर्थको ही मन्त्रद्वारा संक्षेप-से व्याख्या कर दी गयी है। अत्र फिर उसीका अर्थ विस्तारसे निर्णय करना है—इसीलिये उसका वृत्तिरूप 'तस्माद्वा एतस्मात्' इत्यादि आगेका प्रनथ आरम्भ किया जाता है।

उस मन्त्रमें सबसे पहले 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ऐसा कहा है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—अनन्तता तीन प्रकारकी है—देशसे, काल्मे और वस्तुसे। उनमें जैसे आकाश देशतः अनन्त है। उसका देशसे

204

परिच्छेदोऽस्ति । न तु कालतश्चानन्त्यं वस्तुतश्चाकाशस्य ।
कस्मात्कार्यत्वात् । नैवं ब्रह्मण
आकाशवत्कालतोऽप्यन्तवन्त्वमकार्यत्वात् । कार्यं हि वस्तु
कालेन परिच्छिद्यते । अकार्यं
च ब्रह्म । तस्मात्कालतोऽस्यानन्त्यम् ।

तथा वस्तुतः । कथं पुनर्वस्तुत आनन्त्यं सर्वानन्यत्वात्। भिन्नं हि वस्त वस्त्वन्तरस्थान्तो भवति। वस्त्वन्तरयुद्धिहिं प्रसक्ताद्वस्त्व-न्तरानिवर्तते । यतो यस बुद्धे-विनिवृत्तिः स तस्यान्तः। तद्यथा गोत्वबुद्धिरश्वत्वाद्विनिवर्तत इति अश्वत्वान्तं गोत्वमित्यन्तवदेव भवति। स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु दृष्टः । नैवं ब्रह्मणो भेदः । अतो वस्तुतोऽप्यानन्त्यमु । Prof. Satya

परिच्छेद नहीं है। किन्तु काल्से और वस्तुसे आकाशकी अनन्तता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह कार्य है। किन्तु आकाशके समान किसीका कार्य न होनेके कारण ब्रह्मका इस प्रकार काल्से भी अन्तवस्व नहीं है। जो वस्तु किसीका कार्य होती है वही काल्से परिच्छित्र होती है। और ब्रह्म किसीका कार्य नहीं है, इसलिये उसकी काल्से अनन्तता है।

इसी प्रकार वह वस्तुसे भी अनन्त है। वस्तुसे उसकी अनन्तता किस प्रकार है ? क्योंकि वह सबसे अभिन है। भिन्न वस्तु ही किसी अन्य भिन्न वस्तुका अन्त हुआ करती है, क्योंकि किसी मिन्न वस्तुमें गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त वस्तुसे निवृत्त की जाती है। जिस [पदार्थसम्बन्धिनी] बुद्धिकी जिस पदार्थसे निवृत्ति होती है वही उस पदार्थका अन्त है। जिस प्रकार गोत्वबुद्धि अश्वत्वबुद्धिसे निवृत्त होती है, अतः गोत्वका अन्त अश्वत्व हुआ, इसल्यि वह अन्तवान् ही है और उसका वह अन्त भिन्न पदार्थोंमें हो देखा जाता है। किन्तु ब्रह्मका ऐसा कोई भेद नहीं है। अतः वस्तुसे भी उसकी अनन्तता है।

कथं पुनः सर्वानन्यत्वं ब्रह्मण

ब्रह्मणः सार्वात्म्यं इत्युच्यते—सर्वविरूप्यते वस्तुकारणत्वात्।

सर्वेषां हि वस्तुनां कालाकाञादीनां कारणं ब्रह्म । कार्यापेक्षया
वस्तुतोऽन्तवन्त्वमिति चेन्नः
अनृतत्वात्कार्यवस्तुनः । न हि
कारणव्यतिरेकेण कार्यं नाम
वस्तुतोऽस्ति यतः कारणबुद्धिविनिवर्तेत । "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव
सत्यम्" (छा० उ० ६ । १ ।
४) एवं सदेव सत्यमिति श्रुत्यनतरात ।

तसादाकाशादिकारणत्वादेश्वातस्तावदनन्तं व्रक्ष । आकाशो

होनेसे व्रक्ष
आकाश देश
आकाश देश
प्रसिद्ध ही है
कारणं तसादिसद्धं देशत
आत्मन आनन्त्यम् । न ह्यसर्वश्वातसर्वगतग्रुत्पद्यमानं लोके
किचिद्दश्यते । अतो निरतिश्वारमात्मन आनन्त्यं देशतस्थाश्वारमात्मन आनन्त्यं देशतस्था-

किन्तु ब्रह्मकी सबसे अभिन्नता किस प्रकार है ? सो वतलाते हूँ-क्योंकि वह सम्पूर्ण वस्तुओंका कारण है-ब्रह्म काल-आकाश आदि सभी वस्तुओंका कारण है। यदि कहो कि अपने कार्यकी अपेक्षारे उसका वस्तुसे अन्तवस हो ही जायगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं: क्योंकि कार्यरूप वस्त तो मिथ्या है-वस्तृतः कारणसे भिन्न कार्य है ही नहीं जिससे कि कारण-वद्भिकी निवृत्ति हो "वाणीसे आएम होनेवाला विकार केवल नाममात्र है, मृत्तिका हो सत्य है" इसी प्रकार "सत् ही सत्य हैं ऐसा एक अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध होता है।

अतः आकाशादिका कारण होनेसे ब्रह्म देशंसे भी अनन्त है। आकाश देशतः अनन्त है—यह तो प्रसिद्ध ही है, और यह उसका कारण है; अतः आत्माका देशतः अनन्तत्व सिद्ध ही है, क्योंकि लोकमें असर्वगत वस्तुसे कोई सर्वगत वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती। इसल्पिये आत्माका देशतः अनन्तव निरतिशय है [ अर्थात् उससे बड़ा और कोई नहीं है ]। इसी प्रका ज्कार्यत्वात्कालतः, तद्भिन्नवस्त्व-न्तराभावाच वस्तुतः । अत एव निरतिशयसत्यत्वम् ।

तसादिति मूलवाक्यस्त्रितं
अह्य परामृश्यते ।
एतसादितिमन्त्र-

वाक्येनानन्तरं यथालक्षितम् । यद्वसादौ झाखणवाक्येन स्त्रितं यच सत्यं झानमनन्तं ब्रह्मेत्य-नन्तरमेव लिक्षतं तसादेतसा-द्वसण आत्मन आत्म-शब्दवाच्यात् । आत्मा हि तत्सर्वस्य ''तत्सत्यं स आत्मा'' (छा० उ० ६ । ८-१६) इति श्रुत्यन्तराद्तो ब्रह्मात्मा। तसा-देतसाद्वह्मण आत्मस्यरूपादाका-शः संभूतः सम्रुत्पन्नः । आकाशो नाम शब्दगुणोऽव- किसीका कार्य न होनेके कारण वह काल्तः और उससे भिन्न पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके कारण वस्तुतः भी अनन्त है। इसल्यि आत्माका सबसे बढ़कर सत्यत्व है। \*

[ मन्त्रमें ] 'तस्मात्' ( उससे ) इस पदद्वारा मूलवाक्यमेंसे सूत्र-रूपसे कहे हुए 'ब्रह्म' पदका परामर्श किया जाता है। तथा इसके अनन्तर 'एतस्मात्' इत्यादि मन्त्र-वाक्यसे भी पूर्वनिर्दिष्ट ब्रह्मका ही उल्लेख किया गया है। [तात्पर्य यह है— ] जिस ब्रह्मका पहले ब्राह्मण-वाक्यद्वारा सूत्ररूपसे उल्लेख किया गया है और जो उसके पश्चात 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस प्रकार लक्षित किया गया है उस इस ब्रह्म -आत्मासे, अर्थात् 'आत्मा' शब्द-वाच्य ब्रह्मसे-क्योंकि "तत् सत्यं स आत्मा" इत्यादि एक अन्य श्रुतिके अनुसार वह सबका आत्मा है; अतः यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है-उस इस आत्मखरूप ब्रह्मसे आकाश संभूत-उत्पन्न हुआ।

जो शब्द गुणवाला और समस्त मूर्त पदार्थोंको अवकाश देनेवाला है उसे 'आकाश' कहते हैं। उस

काशकरो मृतद्रव्याणाम्। तसात् उसे 'आकाश' कहत ह । उस \* क्योंकि जो वस्तु अनन्त होती है वही सत्य होती है, परिन्छिन्न पदार्थ कमी सत्य नहीं हो सकता । Prof. Satya Vrat Shastri Collection. आकाशात्स्वेन स्पर्शगुणेन पूर्वेण च कारणगुणेन शब्देन द्विगुणो वायुः संभूत इत्यनुवर्तते । वायोश्व स्वेन रूपगुणेन पूर्वाभ्यां च त्रिगुणोऽग्निः संभूतः । अग्नेः स्वेन रसगुणेन पूर्वेश्व त्रिभिश्वतु-र्गुणा आपः संभूताः । अव्भयः स्वेन गन्धगुणेन पूर्वेश्वतुर्भिः पञ्चगुणा पृथिवी संभूता । पृथि-च्या ओषधयः । ओषधीभ्यो-**ऽन्नम् । अन्नाद्रेतोरूपेण परिणतात्** पुरुषः शिरःपाण्याद्याकृतिमान्।

स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयो-ऽन्नरसविकारः । पुरुषाकृति-मावितं हि सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतं रेतो बीजम्; तसाद्यो जायते सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव स्यात् । सर्वजातिषु जायमानानां उत्पन्न हे CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

आकाशसे अपने गुण 'स्पर्श' और अपने पूर्ववर्ती आकाराके 'शब्द' से युक्त दो गुणवाटा वायु उत्पन्न हुआ । यहाँ प्रथम वाक्यके 'सम्भूतः' ( उत्पन्न हुआ ) इस क्रिया पदकी [सर्वत्र] अनुवृत्ति की जाती है। वायुसे अपने गुण 'रूप' और पहले दो गुणोंके सहित तीन गुणवाला अग्नि उत्पन्न हुआ । तथा अग्निसे अपने गुण 'रस' और पहले तीन गुणोंके सहित चार गणवाला जल हुआ । और जल्से अपने गुण 'गन्ध' और पहले चार गुणोंके सहित पाँच गुणवाली पृथिवी उत्पन्न हुई । पृथिवीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न और वीर्यरूपों परिणत हुए अन्नसे शिर तथा हाय-पाँवरूप आकृतिवाला पुरुष उत्पन हुआ।

वह यह पुरुष अन्तरसमय अर्थात् और रसका विकार है। पुरुषाकारसे भावित [अर्थात् पुरुष-के आकारकी वासनासे युक्त ] तथ उसके सम्पूर्ण अङ्गोंसे उत्पन हुआ तेजोरूप जो शुक्र है वह उसका बीज है। उससे जो उत्पन्न होता है वह भी उसीके समान पुरुषाका ही होता है, क्योंकि सभी जाति<sup>योंक</sup> होनेवाले देहोंमें पिताक जनकाकृतिनियमद्र्भनात्।

सर्वेषामप्यन्नरसिवकारत्वे ब्र-ह्यवंश्यत्वे चाविशिष्टे कसात्पुरुष एव गृह्यते ?

प्राधान्यात । कि पुनः प्राधान्यम् । कर्मज्ञानाधिकारः। पुरुष एव हि शक्तत्वाद-कथं पुरुषस्य प्राधान्यस् थित्वादपयंदस्त-कर्मज्ञानयोरिधक्रियते-त्वेवाविस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं वदति विज्ञातं पश्यति वेद श्वस्तनं वेद लोकालोकौ मर्त्ये-नामृतमीक्षतीत्येवं संपन्नः अथेतरेषां पश्चनामशनायापिपासे एवाभिविज्ञानम् ।" इत्यादि-श्रुत्यन्तरदर्शनात्-d. Prof. Satya Vrat Sh

समान आकृति होनेका नियम देखा जाता है।

गंका—सृष्टिमें सभी शरीर समान रूपसे अन और रसके विकार तथा ब्रह्माके वंशमें उत्पन्न हुए हैं; फिर यहाँ पुरुषको ही क्यों ग्रहण किया गया है ?

> समाधान-प्रधानताके कारण। शंका-उसकी प्रधानता क्या है ?

समाधान-कर्म और ज्ञानकां अधिकार ही उसकी प्रधानता है। किम और ज्ञानके साधनमें ] समर्थ, [ उनके फलकी ] इच्छावाला और उससे उदासीन न होनेके कारण पुरुष ही कर्म और ज्ञानका अधिकारी है। "पुरुषमें ही आत्माका पूर्णतया आविर्माव हुआ है; वही प्रकृष्ट ज्ञानसे सबसे अधिक सम्पन है। वह जानी-वूझी बात कहता है, जाने-बूझे पदार्थींको देखता है, वह कल होनेवाली बात भी जान सकता है, उसे उत्तम और अधम लोकोंका ज्ञान है तथा वह कर्म-ज्ञानरूप नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी इच्छा करता है-इस प्रकार विवेकसम्पन है । उसके सिवा अन्य पशुओंको तो केवल भूख-प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है" ऐसी एक दूसरी श्रुति देखनेसे भी [ पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है ]।

स हि पुरुष इह विद्ययान्तर-तमं ब्रह्म संक्रामयितुमिष्टः। तस्य वाह्याकारविशेषेष्वनात्मखा-त्मभाविता बुद्धिरनालम्ब्य विशेषं कंचित्सहसान्तरतमप्रत्यगात्म-विषया निरालम्बना च कर्तु-मशक्येति दृष्टशरीरात्मसामान्य-कल्पनया शाखाचन्द्रनिदर्शन-वदन्तः प्रवेशयनाह-तस्येदमेव शिरः। तस्यास्य पक्ष्यात्मनात्र- पुरुषस्यात्ररसम्य-मयस्य निरूपणम् स्येद्मेव शिरः प्रसिद्धम् । प्राणमयादिष्वशिरसां शिरस्त्वदर्शनादिहापि तत्प्रसङ्गो

मा भूदितीदमेव शिर इत्युच्यते।

उस पुरुवको ही यहाँ (इस वल्लीमें ) विद्याके द्वारा सबकी अपेक्षा अन्तर्तम ब्रह्मके पास हे जाना अभीष्ट है। किन्तु उसकी बुद्धि, जो बाह्याकार विशेषरूप अनात पदार्थोंमें आत्मभावना किये हुए है, किसी विशेष आलम्बनके विना एकाएक सबसे अन्तरतम प्रत्य-गारमसम्बन्धिनी तथा निरालम्बना की जानी असम्भव है; अतः इस दिखलायी देनेवाले शरीररूपआत्मा-की समानताकी कल्पनासे शाला-चन्द्र दृष्टान्तके समान उसका भीतरकी ओर प्रवेश कराकर श्रुति कहती है--

उसका यह [शिर] हो शिर है। उस इस अनरसमय पुरुषका यह प्रसिद्ध शिर ही [शिर है]। [ अगले अनुवाकमें ] प्राणमय आदि शिररहित कोशोंमें भी शिरस्व देखा जानेके कारण यहाँ भी वही बात न समझी जाय [ अर्थात् इस अन्नमय कोशको भी वस्तुतः शिररहित न समझा जाय ] इसिंखये 'यह प्रसिद्ध शिर ही उसका शिर है'-ऐसा कहा जाता है । इसी प्रकार पक्षादिके एवं पक्षादिषु योजना बार्ब अयं shasti स्मा लेना चाहिये। पूर्विम

दक्षिणो बाहुः पूर्वाभिम्रखस्य दक्षिणः पक्षः। अयं सच्यो बाह्र-रुत्तरः पक्षः । अयं मध्यमो देह-भाग आत्साङ्गानाम् । ह्येपामङ्गानासात्सा" इति श्रुतेः। इदमिति नाभेरधस्ताद्यदङ्गं तत्पुच्छं प्रतिष्ठा । प्रतितिष्ठत्यन-येति प्रतिष्ठा पुच्छमिव पुच्छम् अधोलम्बनसामान्याद्यथा गोः पुच्छम् ।

एतत्प्रकृत्योत्तरेषां प्राणमया-दीनां रूपकत्वसिद्धिः; मुषानिषि-क्त इतताम्रप्रतिमावत्। तदप्येष श्लोको भवति । तत्तसिन्नेवार्थे **ब्राह्मणोक्तेऽन्नमयात्मप्रकाशक** एप श्लोको मन्त्रो भवति ॥१॥

मुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण दिशाकी ओरका ] वाहु दक्षिण पक्ष है, यह वाम बाहु उत्तर पक्ष है तथा यह देहका मध्यभाग अङ्गों-का आत्मा है; जैसा कि "मध्यभाग ही इन अङ्गोंका आत्मा है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। और यह जो नामिसे नीचेका अङ्ग है वही पुच्छ-प्रतिष्ठा है। इसके द्वारा वह स्थित होता है, इसलिये यह उसकी प्रतिष्ठा है। नीचेकी ओर लटकनेमें समानता होनेके कारण वह पुच्छके समान पुच्छ है; जैसे कि गौकी पूछ ।

इस अन्नमय कोशसे आरम्भ करके ही साँचेमें डाले हुए पिघले ताँ वेकी प्रतिमाके समान आगेके प्राणमय आदि कोशोंके रूपकलकी सिद्धि होती है। उसके विषयमें ही यह श्लोक है; अर्थात् अन्नमय आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस ब्राह्मणोक्त अर्थमें ही यह स्रोक अर्थात् मन्त्र है ॥ १ ॥

--

इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥

## दितिश्य अनुवाक

े अन्नकी महिमा तथा प्राणमय कोशका वर्णन

अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवीक्ष्मिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथैनदिप यन्त्यन्तिः । अन्नक्ष् हि भूतानां ज्येष्ठस् । तस्मात्सर्वोषधमुच्यते । सर्वं वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नक्ष् हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोषधमुच्यते । अन्नाद्भतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अच्चतेऽत्ति च भूतानि। तस्मादन्नं तदुच्यत इति । तस्माद्धा एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तद्येष श्लोको भवति ॥ १ ॥

प्राणियोंद्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हींको खाता है। इसीसे वह 'अन्न' कहा जाता है। उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके भीतर रहनेवाला दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह (अन्नमय कोश) परिपूर्ण है । वह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुशकार ही है । उस (अन्तमय कोश) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका प्राण ही शिर है। ज्यान दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष है। आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है और पृथिवी पुच्छ—प्रतिष्ठा है । उसके विषयमें ही यह श्लोक है। १॥

अनाद्रसादिभावपरिणतात, अन्नमयोपासन- वा इति सारणार्थः, फलम् प्रजाः स्थावरजङ्ग-माः प्रजायन्ते । याः काश्चा-विशिष्टाः पृथिवीं श्रिताः पृथि-वीमाश्रितास्ताः सर्वा अन्नादेव प्रजायन्ते । अथो अपि जाता अन्नेनैव जीवन्ति प्राणान्धार-यन्ति वर्धन्त इत्यर्थः । अथाप्ये-नदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति अपिशब्दः प्रतिशब्दार्थे अनं प्रति प्रलीयन्त इत्यर्थः। अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया वृत्तेः परिसमाप्तौ ।

कसात् ? अनं हि यसाद् भूतानां प्राणिनां ज्येष्टं प्रथमजम्। अनमयादीनां हीतरेषां निस्त्रामां प्रमाणी हैं उनका कारण अन ही है।

रसादि रूपमें परिणत हुए अन्नसे ही स्थावर-जङ्गमरूप प्रजा उत्पन्न होती है। 'वै' यह निपात स्मरणके अर्थमें है । जो कुछ प्रजा अविशेष भावसे पृथिवीको आश्रित किये हुए है वह सब अनसे ही उत्पन्न होती है। और फिर उत्पन्न होनेपर वह अनसे ही जीवित रहती-प्राण धारण करती अर्थात् वृद्धिको प्राप्त होती है। और अन्तमें-जीवनरूप वृत्तिकी समाप्ति होनेपर वह अनमें ही लीन हो जाती है। [ 'अपियन्ति' इसमें ] 'अपि' शब्द 'प्रति' के अर्थमें है। अर्थात् वह अनने प्रति ही छीन हो जाती है।

इसका कारण क्या है ? क्योंकि अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ यानी अग्रज है । अन्नमय आदि जो इतर कारणमन्नमतोऽन्नप्रभवा जीवना अन्तप्रलयाश्च सर्वाः प्रजाः। तस्मात्सर्वोषधं सर्व-यसाचैवं देहदाहप्रशमनमन-प्राणिनां मच्यते । अन्नब्रह्मविदः फलग्रुच्यते

ते समस्तमनजात-माप्नुवन्ति । के १ येऽन्नं ब्रह्म यथोक्तमुपासते। कथम् ? अन्नजो-**ऽन्नात्मान्नप्रलयोऽहं** तसादन ब्रह्मेति ।

कुतः पुनः सर्वात्रप्राप्तिफल-मन्नात्मोपासनमित्युच्यते । अन्नं हि भृतानां ज्येष्ठम् । भृतेभ्यः पूर्व निष्पन्नत्वाज्ज्येष्ठं हि यसा-त्तसात्सर्वोषधमुच्यते । तसादुप-पना सर्वानात्मोपासकस्य सर्वा-नप्राप्तिः। अनाद्भृतानि जायन्ते । प्राणी उत्पन CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

इसलिये सम्पूर्ण प्रजा अन्नसे उत्पन होनेवाली, अन्नके द्वारा जीवित रहनेवाली और अन्नमें ही लीन हो जानेवाली है। क्योंकि ऐसी वात है, इसिलये अन्न सर्वोषध-सम्पर्ण प्राणियोंके देहके सन्तापको शान्त करनेवाला कहा जाता है।

अन्नरूप ब्रह्मकी उपासना करने-वालेका [ प्राप्तव्य ] फल बतलाया जाता है-वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन-समहको प्राप्त कर छेते हैं। कौन! जो उपर्यक्त अन्नकी ही ब्रह्मरूपरे उपासना करते हैं। किस प्रकार उपासना करते हैं ] ? इस तरह कि में अन्तरे उत्पन्न अनस्वरूप और अन्तमें ही लीन हो जानेवाला हैं इसलिये अन्न ब्रह्म है।

'अन्न ही आत्मा है' इस प्रकारकी उपासना किस प्रकार सम्पूर्ण अन्नकी प्राप्तिरूप फलवाली है, सो बतलते हैं-अन ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है-प्राणियोंसे पहले उत्पन्न होनेके कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ है इसलिये वह सर्वीषध कहा जाताहै। अतः सम्पूर्ण अन्नकी आत्मारूपरे उपासना करनेवालेके लिये सम्पूर्ण अन्नकी प्राप्ति उचित ही है। अन्ने प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन

जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहा-रार्थं पुनर्वचनम्।

इदानीमन्ननिर्वचनग्रुच्यते-अद्यते भुज्यते चैव निर्वचनम् यद्भुतैरनमत्ति च खयं तसाद्धतेर्ध-ज्यमानत्वाद्धतभोक्तृत्वाचान्नं तदुच्यते । इतिशब्दः प्रथमकोश-परिसमाप्त्यर्थः।

अन्नमयादिस्य आनन्दमया-न्तेभ्य आत्मभ्यो-अन्नमयकोग-**निरासः** ऽभ्यन्तरतमं ब्रह्म विद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदर्श-यिषुः शास्त्रमविद्याकृतपश्चकोशा-पनयनेनानेकतुषकोद्रववितुषी-करणेनेव तदन्तर्गततण्डुलान् प्रस्तौति तसाद्वा एतसादन्नरस-मयादित्यादि ।

तसादेतसाद्योक्तादनरस-प्राणमयकोश-मयात्पिण्डादन्यो व्यतिरिक्तोऽन्तरो-

होनेपर अन्नसे ही वृद्धिको प्राप्त होते हैं—यह पुनरुक्ति उपासनाके उप-संहारके छिये है।

अव 'अन्न' शब्दकी ब्युत्पत्ति कही जाती है—जो प्राणियोंद्वारा 'अद्यते'—खाया जाता है और जो खयं भी प्राणियोंको 'अत्ति' खाता है, इसिंछये सम्पूर्ण प्राणियोंका भोज्य और उनका भोक्ता होनेके कारण भी वह 'अन्न' कहा जाता है। इस वाक्यमें 'इति' शब्द प्रथम कोशके विवरणकी परिसमाप्तिके लिये है।

अनेक तुषाओंवाले धानोंको तुपरहित करके जिस प्रकार चावल निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश-पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा आन्तरतम ब्रह्मको विद्याके द्वारा अपने प्रत्यगात्मरूपसे दिखलानेकी इच्छा-वाला शास्त्र अविद्याकिएत पाँच कोशोंका बाध करता हुआ 'तस्माद्वा एतस्मादन्तरसमयात्' इत्यादि वाक्य-से आरम्भ करता है-

उस इस पूर्वीक अन्नरसमय पिण्डसे अन्य यानी पृथक् और उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जो अन्तरसमय पिण्डके समान मिथ्या अयन्तर आत्मा विष्ठविदेव मिश्रय एक्ट्री आत्माक्त पसे कल्पना किया हुआ

परिकल्पित आत्मत्वेन प्राणमयः प्राणो वायुस्तन्मयस्तत्प्रायः । तेन प्राणमयेनान्नरसमय आत्मैष पूर्णो वायुनेव दितिः। स वा एप प्राण-मय आत्मा पुरुपविध एव पुरुषा-कार एव, शिरःपक्षादिभिः।

किं खत एव, नेत्याह । प्राणमयस्य प्रसिद्धं तावदन्तरस-पुरुषविधत्वम् मयस्यात्मनः पुरुष-विधत्वम्। तस्यान्नरसमयस्य पुरुष-विधतां पुरुपाकारतामनु अयं प्राणमयः पुरुपविधो मूपानिपिक्त-प्रतिमावन स्वत एव। एवं पूर्वस्य पूर्वस्य पुरुषविधतामनूत्तरोत्तरः पुरुपविधो भवति पूर्वः पूर्व-श्रोत्तरोत्तरेण पूर्णः।

कथं पुनः पुरुषविधतास्य इत्युच्यते । तस्य प्राणमयस्य प्राण एवः शिरः। प्राणमयस्य वायु-विकारस प्राणो मुखनासिका-निःसरणो वृत्तिविशेषः ज्ञार्य प्रव

है, प्राणमय है। प्राण—वायु उससे युक्त अर्थात् तत्प्राय [ यानी उसमे प्राणकी ही प्रधानता है ]। जिस प्रकार वायुसे धोंकनी भरी रहती है उसी प्रकार उस प्राणमयसे यह अन्तरसमय शरीर भरा हुआ है। वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषिध अर्थात् शिर और पक्षादिके कारण पुरुषाकार ही है।

क्या वह स्वतः ही पुरुषाकार है ? इसपर कहते हैं—'नहीं, अन्तरसमय शरीरकी पुरुषाकारता तो प्रसिद्ध ही है; उस अन्नरसमय-की पुरुषविधता-पुरुषाकारताके अनुसार साँचेमें ढळी हुई प्रतिमाने समान यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार है—स्तः ही पुरुपाकार नहीं है। इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी पुरुषाकारता है और उसके अनुसार पीछे-पीछेका कोश भी पुरुषाकार है तथा पूर्व-पूर्व कोश पीछे-पीछेके कोशसे पूर्ण (भरा हुआ) है।

इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार है ? सो वतलायी जाती है—उस प्राणमयका प्राण ही शिर है। वायुके विकाररूप प्राणमय कोशका मुख और नासिकासे निकलनेवल प्राण, जो मुख्य प्राणकी वृत्तिविशेष है। श्रुतिके वचनानुसार शिररूपसे ही

परिकल्प्यते वचनात् । सर्वत्र वचनादेव पक्षादिकल्पना । व्यानो व्यानवृत्तिर्दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा । य आकाशस्थो वृत्ति-विशेषः समानाख्यः स आत्मेवा-त्माः प्राणवृत्त्यधिकारात् । मध्यस्थत्वादितराः पर्यन्ता वृत्ती-रपेक्ष्यात्मा । ''मध्यं ह्येषामङ्गा-नामात्मा" इति श्रुतिप्रसिद्धं मध्यमस्थस्थात्मत्वम् ।

पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा ।
पृथिवीति पृथिवीदेवताध्यातिमकस्य प्राणस्य धारियती स्थितिहेतुत्वात् । "सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्य" (बृ० उ० ३ । ८) इति हि
श्रुत्यन्तरम् । अन्यथोदानवृत्त्योध्वीगमनं गुरुत्वाच पतनं वा
स्याच्छरीरस्य । तसात्पृथिवीदेवता
पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्यात्मनः ।
तत्त्रसिन्नेवार्थे प्राणमयात्मविषय
एष श्लोको भवति ॥१॥

कल्पना किया जाता है। इसके सिंवा आगे भी श्रुतिके वचनानुसार ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी है। व्यान अर्थात् व्यान नामकी वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश आत्मा है । यहाँ प्राण-वृत्तिका अधिकार होनेके कारण ['आकारा' सब्दसे ] आकारामें स्थित जो समानसंज्ञक वृत्ति है वही आत्मा है। अपने आसपासकी अन्य सव वृत्तियोंकी अपेक्षा मध्यवर्तिनी होनेके कारण वह आत्मा है। "इन अंगोंका मध्य आत्मा है" इस श्रुतिसे मध्यवर्तीअंग-का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है।

पृथिवी पुच्छ-प्रतिष्ठा है। 'पृथिवी' इस शब्दसे पृथिवीकी अधिष्ठात्री देवी समझनी चाहिये. क्योंकि स्थितिकी होनेसे हेतुभूत आध्यात्मिक प्राणको भी धारण करनेवाली है। इस विषयमें "वह पृथिवी-देवता पुरुषके आश्रय करके" इत्यादि एक दूसरी श्रति भी है। अन्यथा प्राणकी उदानवृत्तिसे या तो शरीर ऊपरको उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर पड़ता । अतः पृथिवी-देवता ही प्राणमय शरीरकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है। उसी अर्थमें अर्थात् प्राणमय आत्माके विषयमें ही यह श्लोक प्रसिद्ध है।।१॥

इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ CC-0. Prof. <u>Spitta Vigi Shaari</u> Collection.

## हतीय अनुवाक

प्राणकी महिमा और मनोमय कोशका वर्णन

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः परावश्च ये। प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते । सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति । तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्धा एतस्मात्प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनेष पूर्णः । स व एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिरः। ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्टा । तद्पयेष श्लोको भवति ॥ १ ॥

देत्रगण प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो मनुष्य और पशु आदि हैं [ वे भी प्राणन-क्रियासे ही चेष्टात्रान् होते हैं ]। प्राण ही प्राणियोंकी आयु (जीवन) है। इसीलिये वह 'सर्वायुप' कहलाता है। जो प्राणको ब्रह्मरूपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुक्तो प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियोंकी आयु है। इसलिये वह 'सर्वायुप' कहलाता है। उस पूर्वोक्त (अन्नमय कोश) का यही देहस्थित आत्मा है। उस इस प्राणमय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेवाला आत्मा मनोमय है। उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह [ मनोमय कोश] भी पुरुषाकार ही है। उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकार ताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार ही है। उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकार ताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार ही है। उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकार हो है।

साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वाङ्गिरस पुच्छ— प्रतिष्ठा है। उसके विषयमें ही यह स्रोक है॥१॥

प्राणं देवा अनु प्राणनित । अग्न्थादयः देवा प्राणस्य प्राणं वाय्वात्मानं प्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्म-भूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणन-कर्म कुर्वन्ति प्राणनिक्रयया क्रियावन्तो भवन्ति । अध्यात्मा-धिकारादेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु प्राणन्ति सुरूयप्राणमनु चेष्टन्त इति वा । तथा मनुष्याः पशवश्र ये ते प्राणनकर्मणैव चेष्टावन्तो भवन्ति ।

अतश्च नान्नमयेनैव परिन्छिनेनात्मनात्मवन्तः प्राणिनः ।
किं तर्हि ? तदन्तर्गतेन प्राणमयेनापि साधारणेनैव सर्वपिण्डव्यापिनात्मवन्तो मनुष्यादयः ।
एवं मनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्यापिभिरुत्तरोत्तरैः स्क्ष्मैरानन्दमयान्तैराकाशादिभृतारव्धेरविद्याकतैरात्मवन्तः सर्वे प्राणिनः ।
तथा स्वाभाविकेन्तास्मकास्मिद्धिः

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति—अग्नि आदि देवगण प्राणनशक्तिमान् वायु-रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात् तद्गुप होकर प्राणन-क्रिया करते हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान् होते हैं। अथवा यहाँ अध्यात्म-सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [यह समझना चाहिये कि] देव अर्थात् इन्द्रियाँ प्राणके पीछे प्राणन करतीं यानी मुख्य प्राणकी अनुगामिनी होकर चेष्टा करती हैं। तथा जो भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे भी प्राणन-क्रियासे ही चेष्टावान् होते हैं।

इससे जाना जाता है कि प्राणी केवल परिच्छिन्नरूप अन्नमय कोशसे ही आत्मवान् नहीं हैं। तो क्या है ? वे मनुष्यादि जीव उसके अन्तर्वर्ती सम्पूर्ण पिण्डमें व्याप्त साधारण प्राणमय कोशसे भी आत्मवान् हैं। इस प्रकार पूर्व-पूर्व कोशमें व्यापक मनोमयसे लेकर आनन्दमय कोशपर्यन्त, आकाशादि भूतोंसे होनेवाले अविद्याकृत कोशोंसे सम्पूर्ण प्राणी आत्मवान् हैं। इसी प्रकार प्रविच्छा प्राणी आत्मवान् हैं। इसी प्रकार वे स्वभावसे ही

कारणेन नित्येनाविकृतेन सर्व-सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन पञ्चकोगातिगेन सर्वात्मनात्म-वन्तः । स हि परमार्थत आत्मा सर्वेषामित्येतद्प्यर्थादुक्तं भवति।

प्राणं देवा अनु प्राणन्तीत्युक्तं प्राणी हि तत्कसादित्याह । यसाद्धतानां प्राणिनामायुर्जीव-नम्। ''यावद्धचस्मिञ्शरीरे प्राणो वसति तावदायुः" (कौ० उ० ३।२) इति श्रुत्यन्तरात् । तसात्सर्वायुपम् । सर्वेपामायुः सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वायुपमित्यु-च्यते। प्राणापगमे मरणप्रसिद्धेः। प्रसिद्धं हि लोके सर्वायुष्ट प्राणस्य ।

अतोऽसाद्वाद्यादसाधारणाद-प्राणोपासन-न्नमयादात्मनोऽप-क्रम्यान्तः साधा-रणं प्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासते येऽहमसि

आकाशादिके कारण, निर्विकार, सर्वगत, सत्य ज्ञान एवं अनन्तरूप, पत्रकोशातीत सर्वातात भी आत्मवान् हैं । वही प्रमार्थतः सवका आत्मा है—यह वात भी इस वाक्यके तात्पर्यसे कह ही दी गयी है।

देवगण प्राणके पीछे प्राणन-क्रिया करते हैं—ऐसा पह<del>ले कहा</del> गया । ऐसा क्यों है ? सो वतलते हैं—क्योंकि प्राण ही प्राणियोंका आयु--जीवन है। "जवतक इस शरीरमें प्राण रहता है तभीतक आयु है" इस एक अन्य श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है। इसीलिये वह 'सर्वायुष' है। सबकी आयुका नाम 'सर्वायु' है, 'सर्वायु' ही 'सर्वायुप' कहा जाता है, क्योंकि प्राण-प्रयाण-के अनन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध ही है। प्राणका सर्वाय होना तो लोकमें प्रसिद्ध ही है।

अतः जो लोग इस वाह असाधारण ( व्यावृत्तरूप ) अन्नमय कोशसे आत्मबुद्धिको हटाकर इसके अन्तर्वर्ती और साधारण [सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें अनुगत ] प्राणमयं कोश-नाणः सर्वभूताना- को 'मैं प्राण सम्पूर्ण मूर्तोका आला CC-0. Prof. Safya Vrat Shastri Collection.

मात्मायुर्जीवनहेतुत्वादिति ते सर्वमेवायुरिस छोके यन्तिः नापमृत्युना श्रियन्ते प्राक्पाप्तादायुप
इत्यर्थः । शतं वर्पाणीति तु युक्तं
"सर्वमायुरेति" ( छा० उ० २ ।
११-२०, ४ । ११-१३ ) इति
श्रुतिप्रसिद्धेः ।

किं कारणं प्राणो हि भूता-<mark>नामायुस्तस्मात्सर्वायुषग्रुच्यत इति।</mark> यो यद्गुणकं ब्रह्मोपास्ते स तद्-गुणभाग्भवतीति विद्याफलप्राप्ते-हेंत्वर्थं पुनर्वचनं प्राणो हीत्यादि। पूर्वस्थानमयस्यैव तस्य शरीरेऽन्नमये शारीर भवः आत्मा । कः १य एष प्राणमयः। तसाद्वा एतसादित्युक्तार्थ-मनोमयकोश-अन्यो-मन्यत् निर्वचनम् **ऽन्तर** आत्मा मनो-मयः। मन इति संकल्पाद्यातम-कमन्तःकरणं तन्स्यो । सन्धेप्रयो

और उनके जीवनका कारण होनेसे उनकी आयु हूँ' इस प्रकार ब्रह्म रूपसे उपासना करते हैं वे इस छोकमें पूर्ण आयुको प्राप्त होते हैं। अर्थात् प्रारच्धवश प्राप्त हुई आयुसे पूर्व अपमृत्युसे नहीं मरते। ''पूर्ण आयु-को प्राप्त होता है'' ऐसी श्रुति-प्रसिद्धि होनेके कारण यहाँ ['सर्वायु' शब्दसे] सौ वर्ष समझने चाहिये।

[प्राणको सर्वायु समझनेका]
क्या कारण है १ क्योंकि प्राण ही
प्राणियोंकी आयु है इसिट्टिये वह
'सर्वायुष' कहा जाता है । जो
व्यक्ति जैसे गुणवाले ब्रह्मकी उपासना
करता है वह उसी प्रकारके गुणका
भागी होता है—इस प्रकार विद्याके
फलकी प्राप्तिके इस हेतुको प्रदर्शित
करनेके लिये 'प्राणो हि भूतानामायुः' इत्यादि वाक्यकी पुनरुक्ति की
गयी है । यही उस पूर्वकथित
अन्नमय कोशका शारीर—अन्नमय
शरीरमें रहनेवाला आत्मा है । कौन १
जो कि यह प्राणमय है ।

'तस्माद्वा एतस्मात्' इत्यादि शेष पदोंका अर्थ पहले कह चुके हैं। दूसरा अन्तर-आत्मा मनोमय है। संकल्प-विकल्पात्मक अन्तःकरणका नाम मन है; जो तद्रूप हो उसे मनोमय कहते हैं; जैसे [अन्नरूप at Shastri Collection. यथान्नमयः।

सोऽयं प्राणमय-

स्थाभ्यन्तर आत्मा । तस्य यजुरेव शिरः । यजुरित्यनियताक्षरपादावसानो मन्त्रविशेषस्तजातीयवचनो यजुःशब्दस्तस्य
शिरस्त्वं प्राधान्यात् । प्राधान्यं च
यागादौ संनिपत्योपकारकत्वात् ।
यजुपा हि हविदींयते स्थाहाकारादिना ।
वाचिनकी वा शिरआदि-

कल्पना सर्वत्र । मनसो हि
स्थानप्रयत्ननादस्वरवर्णपद्वाक्यविषया तत्संकल्पात्मिका
तद्भाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरण-

द्वारा यजुःसंकेतविशिष्टा यजुः

होनेके कारण ] अन्नमय कहा ग्या है । यह इस प्राणमयका अन्तर्की आत्मा है । उसका यजुः ही जित है । जिनमें अक्षरोंका कोई नियम नहीं है ऐसे पादोंमें समाप्त होनेबारे मन्त्रविशेषका नाम यजुः है । उस जातिके मन्त्रोंका वाचक 'यजुः' शब्द है । उसे प्रधानताके कारण शिर कहा गया है । यगाहिमें संनिपत्य उपकारक\* होनेके कारण यजुः-मन्त्रोंकी प्रधानता है, क्योंकि खाहा आदिके द्वारा यजुर्मन्त्रोंसे ही हिव दी जाती है ।

अथवा इन सव प्रसंगोंमें शिर आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ही समझनी चाहिये । अक्षरोंके [उच्चारणके]स्थान,[आन्तरिक]प्रयत, [उससे उत्पन्न हुआ]नाद,[उदाचादि] स्वर,[अकारादि]वर्ण,[उनसे रचे हुए] पद और [पदोंके समूहरूप]वाक्यमे सम्बन्ध रखनेवाळी तथा उन्हींके संकल्प और भावसे युक्त जो श्रवणादि इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होनेवाळी 'यजुः' संकेतिविशिष्ट मनकी वृत्ति है

\* यज्ञांग दो प्रकारके होते हैं—एक संनिपत्य उपकारक और दूसरे आरात् उपकारक । उनमें जो अङ्ग साक्षात् अथवा परम्परासे प्रधान यागके कलेवरकी पूर्ति कर उसके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्तिमें उपयोगी होते हैं वे संनिपत्य उपकारक कहलाते हैं । यजुर्मन्त्र भी यागद्यरीरको निष्पन्न करनेवाले होते संनिपत्य उपकारक कुरे हैं rof. Satya Vrat Shastri Collection. इत्युच्यते । एवमृगेवं साम च।

एवं च मनोष्टित्तत्वे मन्त्राणां

वृत्तिरेवावर्त्यत इति मानसो जप

उपपद्यते । अन्यथात्रिषयत्वान्मन्त्रो नावर्तियतुं शक्यो घटादिविदिति मानसो जपो नोपपद्यते।

मन्त्राष्ट्रतिश्र चोद्यते बहुशः

कर्मसु ।

वही 'यजुः' कही जाती है। इसी प्रकार 'ऋक्' और ऐसे ही 'साम' को भी समझना चाहिये।\*

इस प्रकार मन्त्रोंके मनोवृत्तिरूप होनेपर ही उस वृत्तिका आवर्तन करनेसे उनका मानसिक जप किया जाना ठीक हो सकता है। अन्यथा घटादिके समान मनके विषय न होनेके कारण तो मन्त्रोंकी आवृत्ति भी नहीं की जा सकती थी और उस अवस्थामें मानसिक जप होना सम्भव ही नहीं था। किन्तु मन्त्रोंकी आवृत्तिका तो बहुत-से कमोंमें विधान किया ही गया है [इससे उसकी असम्भावना तो सिद्ध हो नहीं सकती]।

\* 'यजुः' आदि शब्दोंसे यजुवेंद आदि ही समझे जाते हैं। परन्तु यहाँ जो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि रूपसे वतलाया गया है उसमें यह शंका होती है कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके अङ्गरूपसे वतलाये गये हैं ? इस वाक्यमें मगवान् भाष्यकारने उसी वातको स्पष्ट किया है। इसका तात्पर्य यह है कि यजुः, साम अथवा ऋक् आदि मन्त्रोंके उच्चारणमें सबसे पहले अन्यान्य शब्दोंके उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता है। पहले कण्ठ अथवा ताल्ज आदि स्थानोंसे जठरामिद्वारा प्रेरित वायुका आधात होता है, उससे अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर कमशः स्वर ओर अकारादि वर्ण अमिव्यक्त होते हैं। वर्णोंके संयोगसे पद और पदसमूहसे वाक्यकी रचना होती है। इस प्रकार मानसिक सङ्कल्प और भावसे ही यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर श्रोतेन्द्रयसे ग्रहण किये जाते हैं। अतः मनोवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले होनेके कारण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोवृत्तिको 'यजुः', ऋग्विषयक वृत्तिको 'ऋक्' और सामविषयक वृत्तिको 'साम' कहा गया है; तथा इस प्रकारकी यजुःवृत्ति ही मनोमय कोशकी इसिक्थानिध्य किएंग अप्रारं Collection.

अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या

मन्त्रावृत्तिः स्यादिति चेत्।

नः मुख्यार्थासंभवात् । "त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्" इति ऋगावृत्तिः श्रूयते । तत्रचीं-ऽविषयत्वे तद्विषयस्मृत्यावृत्त्या मन्त्रावृत्तौ च क्रियमाणायाम् ''त्रिः प्रथमामन्वाह'' इति ऋगा-वृत्तिर्मुख्योऽर्थश्चोदितः परित्यक्तः स्यात् । तसान्मनोवृत्त्युपाधि-परिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठमात्म-चैतन्यमनादिनिधनं यजुःशब्द-वाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति। एवं च नित्यत्वोपपत्तिर्वेदानाम्। अन्यथा विषयत्वे रूपादि-वदनित्यत्वं च स्यान्नैतद्यु-क्तम्। "सर्वे बेदा युत्रैकं अविति

शंका—मन्त्रके अक्षरोंको विषय करनेवाछी स्मृतिकी आदृत्ति होनेसे मन्त्रकी भी आदृत्ति हो सकती है-यदि ऐसा मानें तो ?

समाधान-नहीं; क्योंकि [ऐसा माननेसे जपका विधान करनेवारी श्रुतिका ] मुख्य अर्थ असम्भव हो जायगा। "तीन बार प्रथम ऋक्की आवृत्ति करनी चाहिये और तीन वार अन्तिम ऋक्का अन्वाख्यान (आवर्तन) करे" इस प्रकार ऋक्षी आवृत्तिके विषयमें श्रुतिकी आज्ञा है। ऐसी अवस्थामें मन्त्रमय ऋक तो मनका विषय नहीं है, अतः मनकी आवृत्तिके स्थानमें यदिकेवल उसकी स्मृतिका ही आवर्तन किया जाय तो ''तीन वार प्रथम ऋक्षी आवृत्ति करनी चाहिये" इस श्रुतिवा मुख्य अर्थ छुट जाता है। अतः वह समझना चाहिये कि मनोवृतिहर उपाधिसे परिच्छिन मनोवृतिसित अनादि-अनन्त आत्मचैतन जो 'यजुः' राब्दवाच्य आत्मविज्ञान है वह यजुर्मन्त्र हैं । इसी प्रभा वेदोंकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती है; नहीं तो इन्द्रियोंके विषय होते पर तो रूपादिके समान उनकी <sup>इ</sup> अनित्यता ही सिद्ध होगी;और ऐं काहोत्राद्धीक नहीं है। ''जिसमें समर्ग

स मानसीन आत्मा" इति च श्रुतिर्नित्यात्मनैकत्वं व्रुवत्यृगा-दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात्। "ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्य-सिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः" (ज्वे० उ०४।८) इति च मन्त्रवर्णः।

आदेशोऽत्र ब्राह्मणम्ः अति-देष्टच्यविशेषानतिदिशतीति। अथ-वीङ्गिरसा च दृष्टा मन्त्रा ब्राह्मणं च शान्तिकपौष्टिकादिप्रतिष्ठा-देतुकर्मप्रधानत्वात्पुच्छं प्रतिष्ठा। तद्प्येष श्लोको भवति मनो-मयात्मप्रकाशकः पूर्ववत्।।१।। वेद एकरूप हो जाते हैं वह मनरूप उपाधिमें स्थित आत्मा है'' यह नित्य आत्माके साथ ऋगादिका एकत्व बतलानेवाली श्रुति भी उनका नित्यत्व सिद्ध होनेपर ही सार्थक हो सकती है । इस सम्बन्धमें ''जिसमें सम्पूर्ण देव स्थित हैं उस अक्षर और परब्रह्मरूप आकाशमें हो ऋचाएँ तादात्म्यभावसे व्यवस्थित हैं'' ऐसा मन्त्रवर्ण भी है ।

'आदेश आत्मा' इस वाक्यमें 'आदेश' शब्द ब्राह्मणका वाचक है; क्योंकि वेदोंका ब्राह्मणमाग ही कर्त्तव्यविशेषोंका आदेश (उपदेश) देता है। अथर्वाङ्गिरस ऋषिके साक्षात्कार किये हुए मन्त्र और ब्राह्मण ही पुच्छ—प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि उनमें शान्ति और पृष्टिकी स्थितिके हेतुभूत कर्मोंकी प्रधानता है। पूर्ववत् इस विषयमें ही—मनोमय आत्माका प्रकाश करनेवाला ही यह स्रोक है॥ १॥

-D#G-

इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥३॥

---<del>\*\*\*\*\*\*</del>--

## चतुर्थ अनुकाक

मनोमय कोशकी महिमा तथा विज्ञानमय कोशका वर्णन

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। न बिभेति कदाचनेति । तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः । सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तद्ययेष श्लोको भवति ॥ १ ॥

जहाँ से मनके सिंहत वाणी उसे न पाकर छैट आती है अ ब्रह्मानन्दको जाननेवाछा पुरुष कभी भयको प्राप्त नहीं होता। यह जे [ मनोमय शरीर ] है वही उस अपने पूर्ववर्ती [ प्राणमय कोश ] का शारीरिक आत्मा है । उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्म विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह विज्ञानमय भी पुरुषाकार ही है । उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है । उसका श्रद्धा ही शिर है । ऋत दक्षिण पक्ष है। सत्य उत्तर पक्ष है।योग आत्मा ( मध्यभाग ) है और महत्तत्त्व पुच्छ-प्रतिष्ठ है । उसके विषयमें ही यह श्लोक है ॥ १ ॥

यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य जहाँ से मनके सहित वाणी उसे मनसा सहेत्यादि। तस्य पूर्वस्य न पाकर छौट आती है—इत्यारि [ अर्थ स्पष्ट ही है ]। उस पूर्व प्राणमयस्येष एकात्सा उन्नारीहरू काशिता स्प्राणमयका यही शारी

शरीरे प्राणमये भवः शारीरः। कः ? य एव मनोमयः। तसाद्वा एतसादित्यादि पूर्ववत्। अ-न्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो मनोमयस्याभ्यन्तरो विज्ञानमयः।

मनोमयो वेदात्मोक्तः। वे-दार्थविषया बुद्धिनिश्रयात्मिका विज्ञानं तच्चाध्यवसायलक्षणम-न्तःकरणस्य धर्मः । निश्रयविज्ञानैः प्रमाणखरूपैर्नि-र्वितंत आत्मा विज्ञानमयः। प्रमाणविज्ञानपूर्वको हि यज्ञादि-यज्ञादिहेतुत्वं वस्यति श्लोकेन ।

निश्रयविज्ञानवतो हि कर्तव्ये-ज्येषु पूर्व श्रद्धोत्पद्यते । सा सर्वकर्तव्यानां प्राथम्याच्छिर इव शिरः । ऋतसत्ये यथाव्या-ख्याते एव । योगो या

अर्थात् प्राणमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा है । कौन १ यह जो मनोमय है । 'तस्माद्वा एतस्मात्' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये । उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है अर्थात् मनोमय कोशके भीतर विज्ञानमय कोश है।

मनोमय कोश वेद्रूप बतलाया गया था । वेदोंके अर्थके विषयमें जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसीका नाम विज्ञान है । और वह अन्तः-करणका अध्यवसायरूप धर्म है। तन्मय अर्थात् प्रमाणखरूप निश्चय विज्ञानसे ( निश्चयात्मिका बुद्धिसे ) निष्पन्न होनेवाला आःमा विज्ञानमय है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता है । विज्ञान यज्ञादिका हेतु है-यह बात श्रुति आगे चलकर मन्त्र-द्वारा बतलायेगी।

निश्चयात्मका बुद्धिसम्पन्न पुरुष-को सबसे पहले कर्त्तव्य कर्ममें श्रद्धा ही उत्पन्न होती है। अतः सम्पूर्ण कर्मों में प्रथम होनेके कारण शिरके समान उस विज्ञानमयका शिर है। ऋत और सत्यका अर्थ पहले ( शीक्षावल्ली नवम अनुवाकमें ) की हुई व्याख्याके ही समान है। Vrat Shastri Collection.

आत्मेवात्मा समाधानम् , आत्मवतो हि युक्तस्य समाधान-वतोऽङ्गानीव श्रद्धादीनि यथार्थ-प्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति तसात्समाधानं योग विज्ञानमयस्य । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । मह इति महत्तत्त्वं प्रथमजस्। "महद्यक्षं प्रथमजं वेद" ( चृ०उ० ५ । ४ । १ ) इति श्रुत्यन्तरात्। पुच्छं प्रतिष्ठा कारणत्वात्। कारणं हि कार्याणां प्रतिष्ठा। यथा वृक्षवीरुधां पृथिवी। सर्व-बुद्धिविज्ञानानां च महत्तत्वं कारणम् । तेन तद्विज्ञानमयस्या-त्मनः प्रतिष्ठा । तद्प्येप श्लोको भवति पूर्ववत्। यथान्नमयादी-नां वाह्यणोक्तानां प्रकाशकाः श्लोका एवं विज्ञानमयस्यापि ॥१॥

योग-युक्ति अर्थात् समाधान ही आत्माके समान उसका आत्मा है। युक्त अर्थात् समाधानसम्पन्न आत्मवान् पुरुषके ही अङ्गादिके समान श्रद्धा आदि साधन यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिमें समर्थ होते हैं। अतः समाधान यानी विज्ञानमय कोशका आत्मा है और महः उसकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है।

"प्रथम उत्पन्न हुए महान् यक्ष (पूजनीय) को जानता है" इस एक अन्य श्रुतिके अनुसार 'महः' यह महत्तत्त्वका नाम है। वही [विज्ञानमयका ] कारण उसकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है, क्योंकि कारण ही कार्यवर्गकी ( आश्रय ) हुआ करता है, जैसे कि वृक्ष और लता-गुल्मादिकी प्रतिष्ठ पृथिवी है। महत्तत्त्व ही बुद्धिके सम्पूर्ण विज्ञानोंका कारण है। इसिष्टिये वह विज्ञानमय आत्माकी प्रतिष्ठा है। पूर्ववत् उसके विषयमें ही यह श्लोक है अर्थात् जैसे पहले श्लोक ब्राह्मणोक अन्तमय आदिके प्रकाशक हैं औ प्रकार यह विज्ञानमयका भी प्रकाशक श्लोक है ॥ १॥

इति ब्रह्मानन्द्वरूयां चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४॥ CC-0. Prof. Satya Via Chection.

प्रञ्क्षम अनुबाधि विज्ञानकी महिमा तथा आनन्दमय कोशका वर्णन

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्टमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्रेद् । तस्माचेन प्रमाचित । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समरनुत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्द्रसयः । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः। तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येष श्लोको भवति ॥ १॥

विज्ञान ( विज्ञानवान् पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है और वही कर्मोंका भी विस्तार करता है। सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान-ब्रह्मकी उपासना करते हैं । यदि साधक 'विज्ञान ब्रह्म है' ऐसा जान जाय और फिर उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पापोंको त्यागकर वह समस्त कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर छेता है। यह जो विज्ञानमय है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है । उस इस विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तर्वर्ती आत्मा आनन्दमय है। उस आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही है। उस (विज्ञानमय) की पुरुषाकारताके समान ही यह पुरुषाकार है। उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ठा है। उसके विषयमें ही यह श्लोक है ॥ १॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arva Samai Foundation Chennat and a Sangotri,

विज्ञानं यज्ञं तनुते । विज्ञान-वान्हि यज्ञं तनोति विज्ञानमयो-श्रद्धादिपूर्वकम् । पासनम् अतो विज्ञानस्य कर्तृत्वं तनुत इति कमीणि च तनुते। यसा-द्विज्ञानकर्त्वकं सर्व तसाद्युक्तं ब्रह्मेति । विज्ञानमय आत्मा किं च विज्ञानं त्रक्ष सर्वे देवा इन्द्रादयो ज्येष्ठं प्रथमजत्वात्सर्व-प्रवृत्तीनां वा तत्पूर्वकत्वात्प्रथमजं विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति तिसिन्विज्ञानमये ब्रह्मण्यभि-मानं कुत्वोपासत इत्यर्थः । तसात्ते महतो ब्रह्मण उपा-सनाज्ज्ञानैश्वर्यवन्तो भवन्ति। तच विज्ञानं ब्रह्म चेद्यदि वेद विजानाति न केवलं वेदैव तसा-द्रक्षणश्रेन प्रमाद्यति वाह्येष्वेवा-नात्मखात्मभावितत्वात्प्राप्तं वि-ज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मभावनायाः

विज्ञान यज्ञका विस्तार करता है अर्थात् विज्ञानवान् पुरुष ही श्रद्धादिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान करता है। अतः यज्ञानुष्ठानमें विज्ञानका कर्तृत्व है और तनुते-इसका भाव है कि वहीं कर्मोंका भी विस्तार करता है। इस प्रकार क्योंकि सव कुछ विज्ञानका ही किया हुआ है इसलिये 'विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म है' ऐसा कहना ठीक ही है। यही नहीं, इन्द्रादि सम्पर्ण देवगण विज्ञानब्रह्मकी, जो सबसे पहले उत्पन्न होनेवाला ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियाँ विज्ञानपूर्वक होनेके कारण जो प्रथमोत्पन है, उस विज्ञानरूप ब्रह्मकी उपासना अर्थात् ध्यान करते हैं। तात्पर्य यह है कि वे उस विज्ञानमय ब्रह्ममें अभिमान करके उसकी उपासना करते हैं। अतः वे उस महद्रक्षकी उपासना करनेसे ज्ञान और ऐश्वर्यसम्पन्न होते हैं।

उस विज्ञानरूप ब्रह्मको यदि जान छे—केवल जान ही न ले बिल्क यदि उससे प्रमाद भी न करे; बाब अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि की हुई है, उसके कारण विज्ञानमय ब्रह्ममें की हुई आत्मभावनासे प्रमाद

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

प्रमदनं तनिवृत्त्यर्थमुच्यते तसा-बेन प्रमायतीति, अनमयादिष्वा-त्मभावं हित्वा केवले विज्ञान-

मये ब्रह्मण्यात्मत्वं भावयनास्ते चेदित्यर्थः ।

ततः किं सादित्युच्यते-शरीरे पाप्सनो विज्ञान ब्रह्मो-पासनफलम् हित्वा। शरीराभि-माननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मामि-मानानिमित्तापाये हानमप्रपद्यते. छत्रापाय इवच्छायापायः तसाच्छरीराभिमाननिमित्तान सर्वान्पाप्मनः शरीरप्रभवाञ्शरीर एव हित्वा विज्ञानमयब्रह्मसूरू-पापन्नस्तत्स्थान्सर्वान्कामान्विज्ञा-नमयेनैवात्मना समञ्जुते सम्य-ग्धुङ्क्त इत्यर्थः।

तस्य पूर्वस्य मनोमयसात्मैष आनन्दमयस्य एव शरीरे मनोमये कार्यातमत्त्र-भवः शारीरः। कः ? स्थापनम्

होना सम्भव है; उसकी निवृत्तिके लिये कहते हैं-'यदि उससे प्रमाद न करें' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि यदि अन्नमय आदिमें आत्मभाव-को छोड़कर केवल विज्ञानमय ब्रह्ममें ही आत्मत्वकी भावना करके स्थित रहे-

तो क्या होगा ? इसपर कहते हैं-शरीरके पापोंको त्यागकर, सम्पूर्ण पाप शरीराभिमानके कारण ही होनेवाले हैं; विज्ञानमय ब्रह्ममें आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त-का क्षय हो जानेपर उनका भी क्षय होना उचित ही है, जिस प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर छायाकी भी निवृत्ति हो जाती है। अतः शरीरामिमानके कारण होने-वाले शरीरजनित सम्पूर्ण पापोंको शरीरहीमें त्यागकर विज्ञानमय ब्रह्म-खरूपको प्राप्त हुआ साधक उसमें स्थित सारे भोगोंको विज्ञानमय खरूपसे ही सम्यन्प्रकारसे प्राप्त कर हेता है अर्थात् उनका पूर्णतया उपभोग करता है ।

उस पूर्वकथित मनोमयका शारीर -मनोमय शरीरमें रहनेवाळा आत्मा भी यही है । कौन ? यह जो य एष विज्ञानस्यः । श्रेतसाद्धाः प्रविज्ञानस्य है। 'तसाद्धा एतसात्'

एतसादित्युक्तार्थम् । आनन्द-मय इति कार्यात्मप्रतीतिरधि-कारान्मयट्शब्दाच । अन्नादि-मया हि कार्यात्मानो भौतिका इहाधिकृताः । तद्धिकारपतित-श्रायमानन्दमयः, मयट् चात्र वि-कारार्थे दृष्टो यथान्नमय इत्यत्र । तसात्कार्यात्मानन्दमयः प्रत्ये-तच्यः।

संक्रमणाचः आनन्दमयमा-त्मानमुपसंक्रामतीति वक्ष्यति। कार्यात्मनां च संक्रमणमनात्मनां संक्रमणकर्मत्वेन चा-दृष्ट्य । नन्दमय आत्मा श्रूयते। यथान्न-मयमात्मानग्रपसंक्रामतीति । न चात्मन एवोपसंक्रमणम् । अधि-कारविरोधादसंभवाच । न ह्या-

इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा जा चुका है। 'आनन्दमय' शब्दसे कार्यात्माकी प्रतीति होती है, क्योंकि यहाँ उसीका अधिकार (प्रसङ्ग ) है और आनन्दके साथ 'मयट' शब्दका प्रयोग किया गया है। यहाँ अन्नमय आदि भौतिक कार्यात्माओंका अधिकार है; उन्हींके अन्तर्गत यह आनन्दमय भी है। 'मयट' प्रत्यय भी यहाँ विकारके अर्थमें देखा गया है; जैसा कि 'अन्नसय' इस शब्दमें है। अतः आनन्दमय कार्यात्मा है-ऐसा जानना चाहिये।

संक्रमणके कारण भी यही वत सिद्ध होती है। 'वह आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण करता है अर्थात् आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है ]' ऐसा आगे (अध्म अनुवाकमें ) कहेंगे । अन्नमयारि अनात्मा कार्यात्माओंका ही संक्रमण होता देखा गया है। और संक्रमणके कर्मरूपसे आनन्दमय श्रवण होता है, जैसे कि 'यह अन्नमय आत्माके प्रति ( गमन ) करता है' [ इस वाक्यां देखा जाता है ]। खयं आत्माक ही संक्रमण होना सम्भव है नहीं क्योंकि इससे उस प्रसंगमें विशेष आता है और ऐसा होना समा CC-0. Prof. Satya Vrat Shastificon हो । आत्माका आत्माव

उपसंक्रमणं संभ-वति । स्वात्मनि भेदाभावात् । आत्मभूतं च त्रह्य सङ्क्रमितुः।

शिरआदिकल्पनानुपपत्तेश्व। न हि यथोक्तलक्षण आकाशादि-कारणेऽकार्यपतिते शिरआद्यवयव-रूपकल्पनोपपद्यते । ''अदृश्ये-ऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिरुयने" (तै॰ उ० २ । ७ । १) "अस्यूल-मनणु" (बृ०उ०३।८।८) "नेति नेत्यात्मा" (वृ०उ०३।९। २६) इत्यादिविशेषापोहश्रुति-भ्यश्च ।

मन्त्रोदाहरणानुपपत्तेश्व । न हि प्रियशिरआद्यवयवविशिष्टे प्रत्यक्षतोऽनुभूयमान आनन्दमय आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्मेत्या-गङ्काभावात् ''असन्नेव भवति । असद्रह्मेति वेद चेत्" (तै॰ उ॰ २। ६०) Salatval Shastri Collection.

ही प्राप्त होना कभी सम्भव है, क्योंकि अपने आत्मामें भेदका सर्वथा अमाव है और ब्रह्म भी संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है।

[ आत्मामें ] शिर आदिकी कल्पना असम्भव होनेके कारण भी [ आनन्दमय कार्यात्मा ही है ]। आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके अन्तर्गत न आनेवाछे उपर्युक्त लक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि अवयवरूप कल्पनाका होना संगत नहीं है । आत्मामें विशेष धर्मीका बाघ करनेवाली "अदस्य, अशरीर, अनिर्वचनीय और अनाश्रयमें" ''स्थूल और सूक्ष्मसे रहित'' ''आत्मा यह नहीं है यह नहीं है" इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही बात सिद्ध होती है।

[ आनन्दमयको यदि आत्मा माना जाय तो ] आगे कहे हुए मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं वनता । शिर आदि अवयत्रोंसे युक्त आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मके प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर तो ऐसी शंका ही नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, जिससे कि [ उस शंकाकी निवृत्ति-के लिये ] "जो पुरुष, ब्रह्म नहीं मन्त्रोदाहरणमुपपद्यते। ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्यपि चानुपपन्नं पृथग्त्र-क्षणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम् । तसात्कार्यपतित एवानन्दमयो न पर एवात्मा । आनन्द इति विद्याकर्मणोः आनन्दमयकोश- फलं तद्विकार आ-प्रतिपादनम् नन्दमयः। स च विज्ञानमयादान्तरः । यज्ञा-दिहेतोर्विज्ञानमयादस्यान्तरत्व-श्रुतेः । ज्ञानकर्मणोर्हि फलं भोक्त्रर्थत्वादान्तरतमं स्यात् । आन्तरतमश्रानन्दमय आत्मा पूर्वभ्यः । विद्याकर्मणोः प्रिया-द्यर्थत्वाच । प्रियादिप्रयुक्ते हि विद्याकर्मणी। तसात्प्रियादीनां फलरूपाणामात्मसंनिकर्षाद्वि-ज्ञानमयस्थाभ्यन्तरत्वग्रुपपद्यते । प्रियादिवासनातिर्द्यकोर्तः सान्त्रन्द्वा shिस्स cअसिद्धिकी वासनासे

ही है" इस मन्त्रका उल्लेख संगत हो सके । तथा 'ब्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ठा है' इस वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठा-रूपसे ब्रह्मको पृथक् प्रहण करना भी नहीं बन सकता। अतः यह आनन्दमय कार्यवर्गके अन्तर्गत ही है--परमात्मा नहीं है।

'आनन्द' यह उपासना और कर्मका फल है, उसका विकार आनन्दमय कहलाता है। विज्ञानमय कोशसे आन्तर है, क्योंकि श्रुतिके द्वारा वह यज्ञादिके कारणभूत विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतलाया गया है। उपासना और कर्मका फल भोक्ताके ही लिये है, इसलिये वह सबसे आन्तरतम होना चाहिये: सो पूर्वोक्त सब कोशोंकी अपेक्षा आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; क्योंकि विद्या और कर्म [प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही लिये हैं। प्रिय आदिकी प्राप्तिके उद्देश्यो ही उपासना और कर्मका अनुष्रान किया जाता है; अतः उनके फल्ल्प प्रिय आदिका आत्मासे सानिय होनेके कारण विज्ञानमयकी अपेक्षा इस ( आनन्दमय कोश ) का आन्तरतम होना उचित हो है।

मयो विज्ञानमयाश्रितः स्वम उप-लभ्यते ।

तस्यानन्दमयस्यात्मन पुत्रादिदर्शनजं प्रियं आनन्दमयस्य पुरुपविधत्वम् शिर शिरः इव प्राधान्यात् । मोद इति प्रिय-लाभनिमित्तो हर्षः । स एव च प्रकृष्टो हर्षः प्रमोदः । आनन्द इति सुखसामान्यमात्मा प्रिया-दीनां सुखावयवानाम् । तेष्वनु-स्यूतत्वात् ।

आनन्द इति परं ब्रह्म । तद्धि ग्रमकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादिविषयविशेषोपाधाब-न्तःकरणवृत्तिविशेषे तमसा प्र-च्छाद्यमाने प्रसन्नेऽभिव्यज्यते। तद्विषयसुखमिति प्रसिद्धं लोके। तद्वृत्तिविशेषप्रत्युपस्थापकस्य क-र्मणोऽनवस्थितत्वात्सुखस्य क्षणि-कत्वम् । तद्यदान्तःकरणं तपसा तमोनेन विद्यया अस वर्षेण असू या। अधारात्रक सहसूत्र्यं और श्रद्धां द्वारा

हुआ यह आनन्दमय खन्नावस्थामें विज्ञानमयके अधीन ही उपलब्ध होता है।

उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि इष्ट पदार्थोंके दर्शनसे होनेवाला प्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके समान शिर है। प्रिय पदार्थकी प्राप्तिसे होनेवाला हर्ष कहलाता है; वहीं हर्ष प्रकृष्ट ( अतिशय ) होनेपर 'प्रमोद' कहा जाता है । 'आनन्द' सामान्य सुखका नाम है; वह सुखके अवयवभूत प्रिय आदिका आत्मा है, क्योंकि उसीमें वे सब अनुस्यत हैं।

'आनन्द' यह परब्रह्मका ही वाचक है । वही शुभकर्मद्वारा प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष विषय ही जिसकी उपाधि हैं उस सुप्रसन्न अन्तःकरणको वृत्तिविशेष-में, जब कि वह तमोगुणसे आच्छादित नहीं होता, अभिन्यक्त होता है। वह लोकमें विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध है । उस वृत्तिविशेषको प्रस्तुत करनेवाछे कर्मके अस्थिर होनेके कारण उस सुखर्का भी क्षणिकता है। अतः जिस समय अन्तःकरण तमोगुणको नष्ट करनेवाले तप, च निर्मलत्वमापद्यते यावद्याव-त्तावत्तावद्विविक्ते प्रसन्नेऽन्तः-करण आनन्दिवशेष उत्कृष्यते विपुलीभवति । वश्यति च-''रसो वै सः । रसः होवायं लब्ध्वानन्दी भवति एप होवान-न्द्याति" (तै० उ० २।७। १) "एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राम्रुपजीवन्ति'' ( वृ० उ०४।३।३२) इति च श्रुत्यन्तरात्। एवं च कामोप-श्रमोत्कर्षापेक्षया शतगुणोत्तरो-त्तरोत्कर्ष आनन्दस्य वक्ष्यते । एवं चोत्कृष्यमाणस्थानन्द-मयस्यात्मनः परमार्थत्रह्मविज्ञाना-पेक्षया ब्रह्म परमेव। यत्प्रकृतं सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्, यस्य च प्रतिपत्त्यर्थं पञ्चानादिमयाः कोशा उपन्यस्ताः, यच तेभ्य आभ्यन्तरम्, येन च ते सर्व

जितना-जितना निर्मछताको प्राप्त होता है उतने-उतने ही खच्छ और प्रसन्न हुए उस अन्तःकरणमें विशेष आनन्दका उत्कर्ष होता है अर्थाव वह बहुत बढ़ जाता है। यही वात "वह रस ही है, इस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दी हो जाता है। यह रस ही सबको आनन्दित करता है।" इस प्रकार आगे कहेंगे, तथा "इस आनन्दके अंशमात्रके आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते हैं" इस अन्य श्रतिसे भी यही वात सिद्ध होती है। इसी प्रकार काम-शान्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे-आगेके आनन्दका सौ-सौ गुना उत्कर्ष आगे वतलाया जायगा।

एवं चोत्कृष्यमाणस्यानन्दमयस्यात्मनः परमार्थत्रह्मविज्ञानापेक्षया त्रह्म परमेव । यत्प्रकृतं
सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्, यस्य
च प्रतिपत्त्यर्थं पश्चान्नादिमयाः
कोशा उपन्यस्ताः, यच्च तेम्य
आभ्यन्तरम्, येन च ते सर्व
आत्मवन्तः, तह्रह्म पुन्तकं अविष्ठाः अन्वत्रह्म हो उस
आत्मवन्तः, तहरह्म पुन्तकं अविष्ठाः अन्वत्रह्म हो उस
आत्मवन्तः, तहरह्म पुन्तकं अविष्ठाः अन्वत्रह्म हो उस

तदेव च सर्वस्याविद्यापिरकल्पितस्य द्वैतस्यावसानभूतमद्वैतं ब्रह्म प्रतिष्ठा आनन्दमयस्य। एकत्वावसानत्वात्।
अस्ति तदेकसविद्याकल्पितस्य
द्वैतस्यावसानभूतमद्वैतं ब्रह्म
प्रतिष्ठा पुच्छस्। तदेतसिन्नप्यर्थ
एष श्लोको भवति।।१॥

अविद्याद्वारा कल्पना किये हुए सम्पूर्ण द्वैतका निषेधाविधभूत वह अद्वैत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि आनन्दमयका पर्यवसान भी एकत्वमें ही होता है। अविद्या-परिकल्पित द्वैतका अवसानभूत वह एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है। उस इसी अर्थमें यह श्लोक है॥ १॥

## \*\*\*\*\*\*

इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः॥५॥



## षष्ट अनुकाक

बह्मको सत् और असत् जाननेवालोंका भेद, बह्मज्ञ और अबह्मज्ञकी बह्मप्राप्तिके विषयमें शंका तथा सम्पूर्ण प्रपञ्चरूपसे बह्मके स्थित होनेका निरूपण ।

असन्नेव स भवति । असद्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद् । सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रश्नाः । उता-विद्वानमुं लोकं प्रत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वानमुं लोकं प्रत्य कश्चित्समर्गुता ३ उ । सोऽकामयत। बहु स्यां प्रजाययेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्ता इद्द सर्वमस्जत यदिदं किंच । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश्य सच्च त्यच्चाभवत् । निरुत्तं चानिरुक्तं च । निल्यनं चानिल्यनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् । यदिदं किंच। तत्सत्यमित्याचक्षते । तद्येष श्लोको भवति ॥ १ ॥

यदि पुरुष 'ब्रह्म असत् है' ऐसा जानता है तो वह खयं भी असत् ही हो जाता है। और यदि ऐसा जानता है कि 'ब्रह्म है' तो [ब्रह्मवेता-जन] उसे सत् समझते हैं। उस पूर्वकथित (विज्ञानमय) का यह जो [आनन्दमय] है शरीस-स्थित आत्मा है। अब (आचार्यका ऐसे उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्यके) ये अनुप्रश्न हैं—क्या कोई अविद्वार पुरुष भी इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो सकति है अथवा कोई-विद्वान् अपि इस आक्रीको छोड़नेके अनन्तर परमात्माकी

प्राप्त होता है या नहीं ? [ इन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये आचार्य भूमिका बाँधते हैं— ] उस परमात्माने कामना की 'मैं बहुत हो जाऊँ अर्थात् मैं उत्पन्न हो जाऊँ । अतः उसने तप किया । उसने तप करके ही यह जो कुछ है इस सबकी रचना की। इसे रचकर वह इसीमें अनुप्रविष्ट हो गया । इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूर्त-अमूर्त, [देशकालादि परिच्छिनस्पसे] कहे जानेयोग्य, और न कहे जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य-असत्य-रूप हो गया। यह जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग 'सत्य' इस नामसे पुकारते हैं। उसके विषयमें ही यह श्लोक है ॥१॥

असन्नेवासत्सम एव यथा-

सदसद्वादिनोभेंदः अपुरुषार्थसंबन्धी । कोऽसौ ? योऽसदविद्यमानं ब्रह्मेति वेद विजानाति चेद्यदि । तद्विपर्ययेण यत्सर्वविकल्पास्पदं सर्वप्रवृत्ति-वीजं सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमप्य-स्ति तद्रह्मेति वेद चेत्।

**कुतः पुनराशङ्का तन्ना**स्तित्वे ?

इति

व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मण

सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित भी है वही ब्रह्म है' ऐसा यदि कोई जानता है [ तो उसे ब्रह्मवेत्तालोंग सद्रूप समझते हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्यसे सम्बन्ध है ]। किन्तु ब्रह्मके अस्तित्वाभावके विषयमें शंका क्यों की जाती है ? [ इसपर ] हमारा यह कथन है कि ब्रह्म व्यवहारसे परे है। [इसी म्मः । व्यवहारविषये निर्ह बाल्स Vrat Shastri Collection.

जिस प्रकार असत् (अविद्यमान) पदार्थ पुरुषार्थसे सम्बन्ध रखनेवाळा नहीं होता उसी प्रकार वह भी

पुरुषार्थसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाळा हो जाता है-वह कौन?

'ब्रह्म असत्—अविद्यमान है' ऐसा जानंता है। 'चेत्' शब्दका अर्थ

तत्त्व सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, समस्त प्रवृत्तियोंका बीजरूप

'यदि' है। इसके विपरीत

समान

असत्—असत्के

रम्भणमात्रेऽस्तित्वभाविता बुद्धि-स्तद्विपरीते व्यवहारातीते नास्ति-त्वमपि प्रतिपद्यते । यथा घटा-दिव्यवहारविषयतयोपपनः सं-स्तद्विपरीतोऽसिन्निति प्रसिद्धस् । एवं तत्सामान्यादिहापि स्याह्रस-णो नास्तित्वप्रत्याशङ्का । तस्मा-दुच्यते-अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदेति । किं पुनः स्थात्तदस्तीति वि-जानतस्तदाह-सन्तं विद्यमान-ब्रह्मस्वरूपेण परमार्थसदात्मापन-मेनमेवंविदं विदुर्बह्मविदस्ततः तसाद स्तित्ववेद नात्सोऽन्येषां ब्रह्मवद्विज्ञेयो भवतीत्यर्थः। अथवा यो नास्ति ब्रह्मेति मन्यते स सर्वस्यैव सन्मार्गस्य

में ही, जो कि केवल वाणीसे ही उच्चारण किये जानेवाले हैं, अस्तिलकी भावनासे भावित हुई बुद्धि उनसे विपरीत व्यवहारातीत पदार्थों- में अस्तित्वका भी अनुभव नहीं करती; जैसे कि [जल लाना आदि] व्यवहारके विषयरूपसे उपपन्न हुआ घट आदि पदार्थ 'सत्' और उससे विपरीत [वन्ध्यापुत्रादि] 'असत्' होता है—इस प्रकार प्रसिद्ध है। उसी प्रकार उसकी समानताके कारण यहाँ भी ब्रह्मके अविद्यमानलके विषयमें शंका हो सकती है। इसीलिये कहा है—'ब्रह्म है—ऐसा यदि कोई जानता है' इत्यादि।

किन्तु 'वह (ब्रह्म) हैं' ऐसा जाननेवाछे पुरुषको क्या फल मिल्ता हैं ? इसपर कहते हैं—ब्रह्मवेत्तालेंग इस प्रकार जाननेवाछे इस पुरुषको सत्—विद्यमान अर्थात् ब्रह्मरूपमे परमार्थ सत्खरूपको प्राप्त हुआ समझते हैं। तात्पर्य यह है कि इस कारणसे ब्रह्मके अस्तित्वको जाननेको कारण वह दूसरोंके लिंग ब्रह्मके समान जाननेयोग्य हो जाता है।

अथवा यो नास्ति ब्रह्मेति अथवा जो पुरुष 'ब्रह्म नहीं मन्यते स सर्वस्येव सन्मार्गस्य होनेके कारण, वर्णाश्रमादि व्यवस्था वर्णाश्रमादि व्यवस्थालक्षमस्याश्रकावकां ए।।।।।।। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इधानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यतेऽब्रह्मप्रतिपच्यर्थत्वात्तस्य । अतो
नास्तिकः सोऽसन्नसाधुरुच्यते
लोके । तद्विपरीतः सन्योऽस्ति
ब्रह्मिति चेद्वेद स तद्वह्मप्रतिपत्तिहेतुं सन्मार्गं वर्णाश्रमादिच्यवस्थालक्षणं श्रद्धानतया यथावत्प्रतिपद्यते यसात्ततस्सात्
सन्तं साधुमार्गस्थमेनं विदुः
साधवः तस्सादस्तीत्येव ब्रह्म
प्रतिपत्तच्यमिति वाक्यार्थः।

तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्यैप विज्ञानमय प्रवास्य विज्ञानमय स्वास्य है । वह विज्ञानमय भवः है । वह विज्ञानमयः । तं प्रति नास्त्या- युक्ता । तं प्रति नास्त्या- विशेषत्वा ब्रह्मणों से अस्तित्वके विशेषत्वा ब्रह्मणों नास्तित्वं प्रत्याशङ्का युक्ता । सर्वसामा- न्याच ब्रह्मणः । यसादेवमतः विशेषत्वा अथानन्तरं श्रोतः वस्ति अश्वास्य अथानन्तरं श्रोतः वस्ति अश्वास्य अथानन्तरं श्रोतः वस्ति अश्वास्य अधानन्तरं श्रोतः अश्वास्य अधानन्तरं श्रोतः अश्वास्य अधानन्तरं श्रोतः अश्वास्य अधानन्तरं श्रोतः अधानन्तरं अश्वास्य अधानन्तरं अधानन्य अधानन्तरं अधानन्य अधानन्तरं अधानन्य अधानन्तरं अधानन्तरं अधानन्तरं अधानन्तरं अधानन्तरं अधानन्तरं अधा

असत्त्व प्रतिपादन करता है, क्योंकि वह भी ब्रह्मकी प्राप्तिके ही छिये हैं। अतः वह नास्तिक छोकमें असत्—असाधु कहा जाता है। इसके विपरीत जो पुरुष 'ब्रह्म हैं' ऐसा जानता है वह 'सत्' है, क्योंकि वह उस ब्रह्मकी प्राप्तिके हेतुभूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप सन्मार्गको श्रद्धापूर्वक ठोक-ठोक जानता है। इसीछिये साधुछोग उसे सत् यानी श्रुम मार्गमें स्थित जानते हैं। अतः 'ब्रह्म हैं' ऐसा ही जानना चाहिये—यह इस वाक्यका अर्थ है।

उस विज्ञानमयका यही शारीर— विज्ञानमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा है। वह कौन ? यह जो आनन्दमय है। उसके नास्तित्वमें तो कुछ भी शंका नहीं है। िकन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके अस्तित्वके अभावमें शंका होना उचित ही है। इसके सिवा ब्रह्मकी सबके साथ समानता होनेके कारण भी [ऐसी शंका हो ही सकती है]। क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब— इसके अनन्तर श्रवण करनेवाले शिष्यके अनुप्रश्न हैं। आचार्यकी इस उक्तिके पश्चात् किये जानेवाले

सामान्यं हि ब्रह्माकाशादि-विद्यविद्यद्भेदेन कार्णत्वाद्विदुषोऽ-विदुष्थ । तसाद-**ब्रह्मप्राप्तावाक्षेपः** विदुषोऽपि ब्रह्मप्राप्तिराशङ्क्यते-अपि अविद्वानमुं लोकं परमात्मानमितः प्रेत्य कथन, चनशब्दोऽप्यर्थे, अतिद्वानिष गच्छति प्रामोति किंवा न गच्छ-तीति द्वितीयोऽपि प्रश्नो द्रष्ट-व्योऽनुप्रश्ना इति बहुवचनात् ।

विद्वांसं प्रत्यन्यौ प्रश्नौ। यद्य-विद्वान्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म न गच्छति ततो विदुषोऽपि ब्रह्मागमनमाशङ्क्यते । अतस्तं प्रति प्रश्न आहो विद्वानिति । उकारं च वक्ष्यमाणमधस्ताद्प-पूर्व-तकारं सादुतशब्दाद्व्यासज्याहो इत्ये-तसात्पूर्वमुतशब्दं संयोज्य पृच्छति उताहो विद्यानाति । shद्धारावि = मकारसे पूछता है-सा

आकाशादिका कारण होनेसे ब्रह्म विद्वान् और अविद्वान् दोनों-हीके लिये समान है। इससे अविद्वान्को भी ब्रह्मकी प्राप्ति होती है-ऐसी आशंका की जाती है-क्या कोई अविद्वान् पुरुष भी इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर इस लेक अर्थात् परमात्माको प्राप्त हो जाता है ?- 'कश्चन' में 'चन' शब्द 'अपि (भी)' के अर्थमें है। 'अयवा नहीं होता ?' यह इसके साथ दुसरा प्रश्न भी समझना चाहिये, क्योंकि यहाँ 'अनुप्रश्नाः' ऐसा बहु-वचनका प्रयोग किया गया है।

अन्य दो प्रश्न विद्वान्के विषयों हैं- त्रहा सबका साधारण कारण है, तब भी यदि अविद्वान् उसे प्राप्त नहीं होता तो विद्वान्के भी ब्रह्मको प्राप्त न होनेकी आशंका होती हैं अतः उसके उद्देश्यसे पूछा जाता है-'क्या विद्वान् भी' आदि। [ मूल मन्त्रमें ] आगे कहे जानेवाहे 'उ' को आगेसे खींचकर और पूर्वोक्त 'उत' शब्दसे उसमें 'त जोड़कर 'आहो' इस शब्दके <sup>पहरी</sup> 'उत' शब्द जोड़कर 'उताहो विद्वार् अयादेशे

विद्वान्त्रह्मविद्पि कश्चिद्तः ग्रे- कोई विद्वान् अर्थात् ब्रह्मवेत्त

त्याम्चं लोकं समञ्जुते प्राप्नोति। समञ्जुते उ इत्येवंस्थिते,

च

क्रतेऽ-

कारस प्छतिः समञ्जुता ३ उ

यलोपे

इति । विद्वान्समञ्जुतेऽम्रं

होकम् । किं वा यथाविद्वानेवं

विद्वानिप न समञ्जुत इत्यपरः

प्रश्नः ।

द्वावेव वा प्रश्नौ विद्वद्विद्वद्विपयौ । बहुवचनं तु सामर्थ्यप्राप्तप्रश्नान्तरापेक्षया घटते ।
'असद्वद्धोति वेद चेत् । अस्ति
ब्रह्मोति चेद्वेद' इति श्रवणादस्ति
नास्तीति संशयस्ततोऽर्थप्राप्तः किमस्ति नास्तीति प्रथमोऽनुप्रश्नः ।
ब्रह्मणोऽपक्षपातित्वाद्विद्वान्
गच्छति न गच्छतीति द्वितीयः ।
ब्रह्मणः समत्वेऽप्युविद्वुष इद्भव

कोई विद्वान् अर्थात् ब्रह्मवेत्ता भी इस शरीरको छोड़कर इस छोकको प्राप्त कर छेता है ? यहाँ मूळमें 'समश्तुत उ' ऐसा पद था। उसमें 'अय्' आदेश करके ['छोपः शाकल्यस्य' इस सूत्रके अनुसार] 'य' का छोप करनेपर 'समश्तुत उ' ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। फिर 'त' के अकारको प्छत करनेपर 'समश्तुता ३ उ' ऐसा पाठ हुआ है। विद्वान् इस छोकको प्राप्त होता है । विद्वान् इस छोकको प्राप्त होता है श अथवा अविद्वान् के समान विद्वान् भी उसे प्राप्त नहीं होता ? यह एक अन्य प्रश्न है।

अथवा विद्वान् और अविद्वान्से सम्बन्धित ये केवल दो ही प्रश्न हैं। इनकी सामर्थ्यसे प्राप्त एक और प्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुवचन हो गया है। 'ब्रह्म असत् है—यदि ऐसा जानता है' तथा 'ब्रह्म है—यदि ऐसा जानता है' तथा 'ब्रह्म है—यदि ऐसा जानता है' ऐसी श्रुति होनेसे 'ब्रह्म है या नहीं' ऐसा सन्देह होता है। अतः 'ब्रह्म है या नहीं' यह अर्थतः प्राप्त पहला अनुप्रश्न है। और ब्रह्म पक्षपाती है नहीं, इसलिये 'अविद्वान् उसे प्राप्त होता है या नहीं ?' यह दूसरा अनुप्रश्न है। तथा ब्रह्म समान है, इसलिये अतिकारा Collection.

विदुषोऽप्यगमनमाशङ्कचते विद्वान्समञ्जुते न समञ्जुत इति तृतीयोऽनुप्रश्नः ।

एतेषां प्रतिवचनार्थमुत्तरग्रन्थ

ब्रह्मणः सत्स- आरभ्यते । तत्रा-रूपत्वस्थापनम् स्तित्वमेव तावदु-च्यते। यचोक्तं 'सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्मं इति, तच कथं सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्यमितीद्यु-च्यते सत्त्वोक्त्यैव सत्यत्वमुच्यते । उक्तं हि "सदेव सत्यम्" इति । तसात्सत्त्वोक्त्यैव सत्यत्वमुच्य-ते । कथमेवमर्थतावगम्यतेऽस्य ग्रन्थस्य शब्दानुगमात् । अने-ह्यर्थेनान्वितान्युत्तराणि वाक्यानि ''तत्सत्यमित्याच-क्षते" (तै॰ उ॰ २।६।१) "यदेष आकाश आनन्दो न स्रात्" (तै॰ उ॰ २।७।१) इत्यादीनि CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection

अविद्वान्के समान विद्वान्की भी ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें 'विद्वान् उसे प्राप्त होता है या नहीं ?' ऐसी शंका वी जाती है। यह तीसरा अनुप्रश्न है। आगेका प्रन्थ इन प्रश्नोंका उत्त

देनेके लिये ही आरम्भ किया जाता है। उसमें सबसे पहले ब्रह्म अस्तित्वका ही वर्णन किया जाता है। 'ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त हैं ऐसा जो पहले कह चुके हैं सो वह ब्रह्मकी सत्यता किस प्रकार है-यह वतलाना चाहिये। स पर कहते हैं-उसकी सन वतलानेसे ही उसके सत्यत्वका भी प्रतिपादन हो जाता है। "सत् ही सत्य है" ऐसा अन्यत्र कहा मी है । अतः उसकी सत्ता वतलांसे ही उसका सत्यत्व भी बतल दिया जाता है। किन्तु इस प्रय-का भी यही तात्पर्य है—यह कै जाना गया ? इसपर कहते हैं-शब्दोंके अनुगमन ( अभिप्राय ) से क्योंकि ''वह सत्य है-ऐसा कही हैं'' ''यदि यह आनन्दमय आकार न होता" आदि आगेके वाक्य में

तत्रासदेव ब्रह्मेत्याशङ्कचते। कसात् ? यदस्ति तद्विशेषतो गृह्यते यथा घटादि । यन्नास्ति तन्नोपलभ्यते यथा शशविषाणा-हि। तथा नोपलभ्यते ब्रह्म। तसाद्विशेषतोऽग्रहणाः नास्तीति तनः आकाशादिकारणत्वा-द्रह्मणः । न नास्ति ब्रह्म । कसा-दाकाशादि हि सर्व कार्य ब्रह्मणो जातं गृह्यते । यसाच जायते

किंचित्तदस्तीति दृष्टं लोकेः यथा

षटाङ्कुरादिकारणं मृद्धीजादि।

तसादाकाशादिकारणत्वादस्ति वस ।

न चासतो जातं किंचिद्-गृह्यते लोके कार्यम्। असतश्रेना-मह्यादि कार्य निरात्मकस्वाप्य प्रत्यकश्चिताः तो वह निराधार १९-20

इसमें यह आशंका की जाती है कि ब्रह्म असत् हो है। ऐसा क्यों है ? क्योंकि जो वस्तु होती है वह विशेषरूपसे उपलब्ध हुआ करती है; जैसे कि घट आदि । और जो नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं होती; जैसे-राशशृंगादि । इसी प्रकार ब्रह्मकी भी उपलब्धि नहीं होती । अतः विशेषरूपसे ग्रहण न किया जानेके कारण वह है ही नहीं।

ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म आकाशादिका कारण है। ब्रह्म नहीं है-ऐसी वात नहीं है। क्यों नहीं है ? क्योंकि ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ आकाशादि सम्पूर्ण कार्यवर्ग देखनेमें आता है। जिससे किसी वस्तुका जन्म होता है वह पदार्थ होता ही है-ऐसा लोकमें देखा गया है; जैसे कि घट और अङ्करादिके कारण मृत्तिका एवं बीज आदि। अतः आकाशादिका कारण होनेसे ब्रह्म है ही।

लोकमें असत्से उत्पन हुआ कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता। यदि नाम-रूपादि कार्यवर्ग असत्से

। उपलभ्यते तुः नोपलभ्येत तसादित ब्रह्म । असतश्चेत्कार्यं गृह्यमाणमप्यसद न्वितमेव तत स्यात् । न चैवम्; तसादिस्त ब्रह्म तत्र । ''कथमसतः सजायेत'' (छा॰ उ॰ ६।२।२) इति श्रुत्यन्तरमसतः सज्जन्मासंभव-मन्वाचष्टे न्यायतः । तसात्सदेव ब्रह्मेति युक्तम् । तद्यदि मृद्धीजादिवत्कारणं

न, कामयितृत्वात् । न हि

ब्रह्मणश्चित्वक्ष्पत्व-कामयित्रचेतनमस्ति

विवेचनम् लोके । सर्वज्ञं हि

ब्रह्मत्यवोचाम । अतः कामयित्वापपत्तिः १८-०. Prof. Satya Vrat Shæfri है olection.

स्यादचेतनं तर्हि ?

होनेके कारण प्रहण ही नहीं किया जा सकता था। किन्तु वह प्रहण किया ही जाता है; इसिछिये ब्रह्म है ही। यदि यह कार्यवर्ग असत्से उत्पन्न हुआ होता तो प्रहण किये जानेपर भी असदात्मक ही ग्रहण किया जाता । किन्तु ऐसी बात है नहीं । इसिलिये ब्रह्म है ही । इसी सम्बन्धमें ''असत्से सत् कैसे उल्ल हो सकता है" ऐसी एक अन्य श्रतिने युक्तिपूर्वक असत्से सत्का जन्म होना असम्भव बतलाया है। इसिंखिये ब्रह्म सत् ही है-यही मत ठीक है।

शंका—यदि ब्रह्म मृत्तिका और बीज आदिके समान [जगत्का उपादान] कारण है तो बह अचेतन होना चाहिये।

समाधान—नहीं, क्योंकि वह कामना करनेवाला है। लोकमें कोई भी कामना करनेवाला अचेतन नहीं हुआ करता। ब्रह्म सर्वज्ञ है-वह हम पहले कह चुके हैं। अति उसका कामना करना भी गुण

कामयिव्त्वाद्सदादिवद्ना-प्रकाममिति चेत् ?

न, स्वातन्त्रयात्। यथान्यान् प्रवशीकृत्य कामादिदोषाः प्रवर्तयन्ति न तथा त्रक्षणः प्रवर्तकाः कामाः। कथं तर्हि सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वा-द्विशुद्धा न तैर्ज्ञह्य प्रवर्त्यते । तेपां तु तत्प्रवर्तकं त्रक्ष प्राणि-कर्मापेक्षया । तस्रातस्वातन्त्रयं कामेषु ब्रह्मणः । अतो नानाप्त-कामं ब्रह्म ।

साधनान्तरानपेक्षत्वाच । किं

च यथान्येषामनात्मभूता धर्मा-

दिनिमित्तापेक्षाः कामाः खात्म-

व्यतिरिक्तकार्यकरणसाधनान्त-

रापेक्षाश्च न तथा ब्रह्मको निमि राव महाक्रीत दिविन्त आदिकी अपेक्षा

शंका-कामना करनेवाला होनेसे तो वह हमारी-तुम्हारी तरह अनाप्त काम(अपूर्ण कामनावाला) सिद्ध होगा।

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह खतन्त्र है। जिस प्रकार काम आदि दोष अन्य जीवोंको विवश करके प्रवृत्त करते हैं उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवर्तक नहीं हैं। तो वे कैसे हैं ? वे सत्य-ज्ञान-खरूप एवं खात्मभूत होनेके कारण विशुद्ध हैं। उनके द्वारा ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि जीवोंके प्रारब्ध-कर्मोंकी अपेक्षासे वह ब्रह्म ही उनका प्रवर्तक है। अतः कामनाओंके करनेमें ब्रह्मकी खतन्त्रता है । इसिंखेये ब्रह्म अनाप्त-काम नहीं है।

किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा-वाला न होनेसे भी कामनाओंके विषयमें ब्रह्मकी खतन्त्रता है। जिस प्रकार धर्मादि कारणोंकी अपेक्षा रखनेवाळी अन्य जीवोंकी अनात्मभूत कामनाएँ अपने आत्मासे अतिरिक्त देह और इन्द्रियरूप अन्य साधनों-की अपेक्षावाली होती हैं उस प्रकार त्ताद्यपेक्षत्वम् । किं तर्हि स्वात्म-

तदेतदाह सोऽकामयत स

वहुभवनसङ्क्ष्यः संभूतोऽकामयत कामितवान् । कथम् ? वहु स्यां वहु प्रभूतं स्यां भवेयम् । कथमे-कस्यार्थान्तराननुप्रवेशे वहुत्वं सादित्युच्यते। प्रजायेयोत्पद्येय। न हि पुत्रोत्पत्त्येवार्थान्तरविपयं बहुभवनम्, कथं तर्हि ? आत्म-स्थानाभिव्यक्तनामरूपाभिव्य-क्त्या । यदात्मस्थे अनिभ-व्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा नामरूपे आत्मखरूपापरित्यागे-नैव ब्रह्मणाप्रविभक्तदेशकाले सर्वावस्थासु व्याक्रियेते तन्नामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो वहु-भवनम् । नान्यथा निरवयवस्य

ब्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुपपद्यतेऽन्प-

नहीं होती । तो ब्रह्मकी कामनाएँ कैसी होती हैं ? वे खात्मासे अभिन्न होती हैं ।

उसीके विषयमें श्रुति कहती है-उसने कामना की उस आत्माने, जिससे कि आकाश उत्पन है, कामना की । किस कामना की ? मैं वहत-अधिक रूपमें हो जाऊँ। अन्य पदार्थमें प्रवेश किये विना ही एक वस्त्रकी बहलता कैसे हो सकती है ? इसपर कहते हैं-'प्रजायेय' अर्थात् उत्पन होऊँ। ब्रह्मका बहुत होना पुत्रकी उत्पत्तिके समान अन्य वस्तुविषयक नहीं है। तो फिर कैसा है ? अपने-में अञ्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोंकी अभिव्यक्तिके द्वारा ही यह अनेक-रूप होना है ] । जिस समय आत्मामें स्थित अन्यक्त नाम और रूपोंको व्यक्त किया जाता है उस समय वे अपने खरूपका त्याग किये विना ही समस्त अवस्थाओं में ब्रह्मसे अभिन्न देश और कालमें ही व्यक्त किये जाते हैं। यह नाम-रूपका व्यक्त करना ही ब्रह्मका बहुत होना है। इसके सिवा और किसी प्रकार निरवयव ब्रह्मका बहुत अथवा अल्प अहोता त्स्राह्माता नहीं है, जिस प्रकार Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

त्वं वा । यथाकाशस्याल्पत्वं बहु-त्वं च वस्त्वन्तरकृतमेव। अतस्त-दुद्वारेणैवात्मा वहु भवति। न ह्यात्मनोऽन्यद्नात्मभूतं तत्प्रविभक्तदेशकालं सक्ष्मं व्यव-हितं विप्रकृष्टं भूतं भवद्भविष्यद्वा वस्तु विद्यते । अतो नामरूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणैवात्मवती, न ब्रह्म तदात्मकम् । ते तत्प्रत्या-ख्याने न स्त एवेति तदात्मके उच्येते । ताभ्यां चोपाधिभ्यां ज्ञातृज्ञेयज्ञानशब्दार्थादिसर्वसं-

स आत्मैवंकामः संस्तपोऽतप्यत । तप इति ज्ञानमुच्यते ।
"यस ज्ञानमयं तपः" (मु० उ०
१ । १ । ८) इति श्रुत्यन्तरात्।
आप्तकामत्वाचेतरस्यासंभव एव
तपसः। तत्तपोऽतस्यासंभव एव

व्यवहारभाग्ब्रह्म।

कि आकाराका अल्पत्व और वहुत्व भी अन्य वस्तुके ही अधीन है [ उसी प्रकार ब्रह्मका भी है]। अतः उन ( नाम-रूपों) के द्वारा ही ब्रह्म वहुत हो जाता है।

आत्मासे भिन्न अनात्मभूत, तथा
उससे भिन्न देश-काल्में रहनेवाली
कोई भी सूक्ष्म, ज्यविहत (ओटवाली),
दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकालीन
वस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम और
रूप ब्रह्मसे ही आत्मवान् हैं, किन्तु
ब्रह्म तद्र्प नहीं है । ब्रह्मका निषेध
करनेपर वे रह ही नहीं सकते,
इसीसे वे तद्र्प कहे जाते हैं । उन
उपाधियोंसे ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय और
ज्ञान—इन शब्दोंका तथा इनके अर्थ
आदि सब प्रकारके ज्यवहारका पात्र
वनता है ।

उस आत्माने ऐसी कामनावाला होकरू तप किया। 'तप' शब्दसे यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि "जिसका ज्ञानरूप तप है" इस अन्य-श्रुतिसे सिद्ध होता है। आसकाम होनेके कारण आत्माके लिये अन्य तप तो असम्भव ही है। 'उसने ज्ञप्रक्षित्सां हु हु है सृज्यमानजगद्रचनादिविषयामा-लोचनामकरोदात्मेत्यर्थः ।

स एवमालोच्य तपस्तप्त्वा प्राणिकमीदिनिमित्तानुरूपिमदं सर्व जगद्देशतः कालतो नाम्ना रूपेण च यथानुभवं सर्वैः प्राणिभिः सर्वावस्थेरनुभूयमानम-सृजत सृष्टवान् । यदिदं किं च यत्कि चेदमविशिष्टम् । तदिदं जगत्सृष्ट्वा किमकरोदित्युच्यते— तदेव सृष्टं जगदनुप्राविशदिति। तत्रैतिचन्त्यं कथमनुप्राविश-

तत्रताचन्त्य कथमनुप्राविशतस्य जगदनु- दिति । किं यः
प्रवेशः स्रष्टा स तेनैवात्मनानुप्राविशदुतान्येनेति, किं तावद्यक्तम् १ क्त्वाप्रत्ययश्रवणाद्यः
स्रष्टा स एवानुप्राविशदिति ।

कि आत्माने रचे जानेवाले जगत्की रचना आदिके विषयमें आलोचनाकी।

इस प्रकार आलोचना अर्थात् तप् करके उसने प्राणियोंके कर्मादि निमित्तोंके अनुरूप इस सम्पूर्ण जगत्को रचा, जो देश, काल, नाम और रूपसे यथानुभव सारी अवस्थाओं में स्थित सभी प्राणियोंद्वारा अनुभव किया जाता है। यह जो कुछ है अर्थात् सामान्यरूपसे यह जो कुछ जगत् है इसे रचकर उसने क्या किया, सो बतलाते हैं—वह उस रचे हुए जगत्में ही अनुप्रविष्ट हो गया।

अव यहाँ यह विचारना है कि उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया? जो स्रष्टा था, क्या उसने खखरूपसे ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी और रूपसे ? इनमें कौन-सा पक्ष समीचीन है ? श्रुतिमें ['सृष्ट्वा' इस कियामें ] 'क्त्वा' प्रत्यय होनेसे तो यही ठीक जान पड़ता है कि जो स्रष्टा था उसीने पीछे प्रवेश भी किया।\*

<sup>\* &#</sup>x27;क्त्वा' प्रत्यय पूर्वकालिक कियामें हुआ करता है। हिन्दीमें इसी अर्थमें 'कर' या 'के' प्रत्यय होता है; जैसे—'रामने स्थामको बुलाकर [ या बुलाके ] घमकाया।' इसमें यह नियम होता है कि पूर्वकालिक क्रिया और मुख्य क्रियाका कर्ता एक ही होता है; जैसे कि उपर्युक्त वाक्यमें पूर्वकालिक क्रिया 'खुलाकर' तथा मुख्य क्रिया 'धुमकुत्या 'चुमकुत्या होतीका कर्ता 'राम' ही है। CC-0. Prof. Salya 'चुमकुत्या होतीका कर्ता 'राम' ही है।

नतु न युक्तं मृद्धच्चेत्कारणं ब्रह्म तदात्मकत्वात्कार्यस्य । का-रणमेव हि कार्यात्मना परिणत-मित्यतोऽप्रविष्ट इव कार्योत्पत्ते-हर्म्ब पृथकारणस्य पुनः प्रवेशो-**ऽनुपपन्नः** । न हि घटपरिणाम-व्यतिरेकेण सृदो घटे प्रवेशोsिस्त । यथा घटे चूर्णात्मना मृदोऽनुप्रवेश एवमन्येनात्मना नामरूपकार्येऽनुप्रवेश आत्मन इति चेच्छुत्यन्तराच "अनेन जीवेना-त्मनानुप्रविक्य" ( छा० उ० ६। ३।२) इति।

नैवं युक्तमेकत्वाद्वह्यणः । मृ-दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वाच युक्तो घटे मृद्श्रूणीत्मनातु-प्रवेशः। मृदश्रूर्णस्याप्रविष्टदेश-वत्त्वाच । न त्वात्मन एकत्वे

पूर्व ० –यदि ब्रह्म मृत्तिकाके समान जगत्का कारण है तो उसका कार्य तद्रप होनेके कारण उसमें उसका प्रवेश करना सम्भव नहीं है। क्योंकि कारण ही कार्यरूप-से परिणत हुआ करता है, अतः किसी अन्य पदार्थके समान पहले बिना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवेश करना सर्वथा असम्भव है १ घटरूप-में परिणत होनेके सिवा मृत्तिकाका घटमें और कोई प्रदेश नहीं हुआ करता। हाँ, जिस प्रकार घटमें चूर्ण (बाछ) रूपसे मृत्तिकाका अनु-प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूप कार्यमें भी अनुप्रवेश हो सकता है; जैसा कि ''इस जीवरूपसे अनुप्रवेश करके'' इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है -यदि ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती-ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है। मृत्तिकारूप कारण तो अनेक और सावयव होनेके कारण उसका घटमें चूर्णरूपसे अनुप्रवेश करना भी सम्भव है, क्योंकि मृत्तिकाके चूर्णका उस देशमें प्रवेश नहीं है; किन्तु आत्मा तो एक है, अतः

इसी प्रकार 'अनुप्राविशत्' और 'सृष्ट्वा' इन दोनों क्रियाओंका कर्ता भी ब्रह्म ही होना चाहिये । <sub>CC-0</sub>. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

सति निरवयवत्वादप्रविष्टदेशा-भावाच प्रवेश उपपद्यते । कथं तर्हि प्रवेशः स्यात् । युक्तश्र प्रवेशः श्रुतत्वात्तदेवानुप्राविशदिति ।

सावयवमेवास्तु तर्हि । साव-यवत्वान्मुखे हस्तप्रवेशवन्नाम-रूपकार्ये जीवात्मनानुप्रवेशो युक्त एवेति चेत् ?

नाशून्यदेशत्वात् । न हि कार्यात्मना परिणतस्य नाम-रूपकार्यदेशव्यतिरेकेणात्मशून्यः प्रदेशोऽस्ति यं प्रविशेजीवात्मना । कारणमेव चेत्प्रविशेजीवात्मत्वं जह्याद्यथा घटो मृत्प्रवेशे घटत्वं जहाति । तदेवानुप्राविशदिति च श्रुतेन कारणातुप्रवेशो युक्तः । अस्तिस्टाहर्डी है ।

निरवयव और उससे अप्रविष्ट देशका अभाव होनेके कारण उसका प्रवेश करना सम्भव नहीं है। तो फिर उसका प्रवेश कैसे होना चाहिये ? तथा उसका प्रवेश होना उचित ही है, क्योंकि 'उसीमें अनुप्रविष्ट हो गयां ऐसी श्रित है।

पूर्व ० - तव तो ब्रह्म सावयव ही होना चाहिये। उस अवस्थामें सावयव होनेके कारण मुखमें हायका प्रवेश होनेके समान उसका नाम-स्प कार्यमें जीवरूपसे प्रवेश होना ठीक ही होगा-यदि ऐसा कहें तो?

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि उससे शून्य कोई देश नहीं है। कार्य-रूपमें परिणत हुए ब्रह्मका नाम-स्प कार्यके देशसे अतिरिक्त और कोई अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसमें उसका जीवरूपसे प्रवेश करना सम्भव हो । और यदि यह मानो कि जीवात्माने कारणमें ही प्रवेश किया तब तो वह अपने जीवत्वको ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि मृत्तिकामें प्रवेश करनेप अपना घटत्व त्याग देता है। तथ 'उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया' इस श्रुतिसे भी कारणमें अनुप्रवेश करन

कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत्?
तदेवानुप्राविश्वदिति जीवात्मरूपं
कार्यं नामरूपपरिणतं कार्यान्तरमेवापद्यत इति चेत् ?

नः विरोधात् । न हि घटो

घटान्तरमापद्यते । व्यतिरेक
श्रुतिविरोधाच्च । जीवस्य नाम
रूपकार्यव्यतिरेकानुवादिन्यः

श्रुतयो विरुध्येरन् । तदापत्तौ

मोक्षासंभवाच्च । न हि यतो

ग्रुच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि

श्रुंखलापत्तिर्वद्धस्य तस्करादेः ।

वाद्यान्तर्भेदेन परिणतमिति
चेत्तदेव कारणं ब्रह्म श्रारीराद्याधारत्वेन तदन्तर्जीवात्मनाधेयत्वेन च परिणतमिति चेत् ?

पूर्व ० —िकसी अन्य कार्यमें ही प्रवेश किया—यदि ऐसा मानें तो ? अर्थात् 'तदेवानुप्राविशत्' इस श्रुतिके अनुसार जीवात्मारूप कार्य नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य कार्यको ही प्राप्त हो जाता है—यदि ऐसी बात हो तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि इससे
विरोध उपस्थित होता है। एक घड़ा
किसी दूसरे घड़ेमें छीन नहीं हो
जाता। इसके सिवा [ऐसा माननेसे] व्यतिरेक श्रुतिसे विरोध भी
होता है। [यदि ऐसा मानेंगे तो]
जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे व्यतिरिक्त (भिन्न) है-ऐसा अनुवाद
करनेवाछी श्रुतियोंसे विरोध हो
जायगा और ऐसा होनेपर उसका
मोक्ष होना भी असम्भव होगा।
क्योंकि जो जिससे छूटनेवाछा होता है
वह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता;\*
जंजीरसे बँधे हुए चोर आदिका
जंजीररूप हो जाना सम्भव नहीं है।

पूर्व ० — वही बाह्य और आन्तरके भेदसे परिणत हो गया, अर्थात् वह कारणरूप ब्रह्म ही शरीरादि आधाररूपसे बाह्य और आधेय जीवरूपसे उसका अन्तर्वर्ती हो गया — यदि ऐसा मानें तो ?

<sup>\*</sup> अर्थात् जीवको तो नाम-रूपात्मक कार्यसे मुक्त होना इष्ट है, फिर वह उसीको क्यों प्रिति-क्षिणार्ग (Satya Vrat Shastri Collection.

नः बहिः ष्टस्य प्रवेशोपपत्तेः। न
हि यो यस्यान्तः स्थः स एव
तत्प्रविष्ट उच्यते। बहिः ष्टस्यानुप्रवेशः स्यात्प्रवेशशब्दार्थस्यैवं
दृष्टत्वात्। यथा गृहं कृत्वा
प्राविशदिति।

जलसूर्यकादिप्रतिविम्बवत्प्र-वेशः स्यादिति चेन्नः अपरिच्छि-न्नत्वादमूर्तत्वाच । परिच्छिनस्य मूर्तस्थान्यस्थान्यत्र प्रसादस्व-भावके जलादौ सूर्यकादिप्रतिवि-म्बोदयः स्यात् । न त्वात्मनः, अमूर्तत्वादाकाशादिकारणस्था-त्मनो च्यापकत्वात् । तद्विप्रकृष्ट-देशप्रतिविम्बाधारवस्त्वन्तराभा-वाच प्रतिविम्बवत्प्रवेशो न यक्तः ।

एवं तहिं नैवास्ति प्रवेशो न च गत्यन्तरमुपलभामहे 'तदे- सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि प्रवेश बाहर रहनेवाले पदार्थका ही ही सकता है । जो जिसके भीतर स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ नहीं कहा जाता । अनुप्रवेश तो वाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो सकता है, क्योंकि 'प्रवेश' शब्दका अर्थ ऐसा ही देखा गया है; जैसे कि 'घर बनाकर उसमें प्रवेश किया' इस वाक्यमें।

यदि कहो कि जलमें सर्पके प्रतिविम्ब आदिके समान उसका प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अपरिच्छिन्न और अमूर्त है। परि-च्छिन्न और मूर्त्तरूप अन्य पदार्थींका ही खच्छखभाव जल आदि अन्य पदार्थोंमें सूर्यकादिरूप पड़ा करता है: किन्त प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह अमूर्त है तथा आकाशादिका कारणरूप आत्मा व्यापक भी है। उससे दूर देशमें स्थित प्रतिविम्बकी वस्तुका अभाव आधारभूत अन्य होनेसे भी उसका प्रतिविम्बके समान प्रवेश होना सम्भव नहीं है।

प्रवेशो न पूर्व ० — तब तो आत्माका प्रवेश होता ही नहीं — इसके सिंग होता ही नहीं — इसके सिंग होता ही नहीं — इस श्रुतिकी और

Digitized by Arya Samai Equindation Chennal and eGangotri वानुप्राविशत्' इति श्रुतेः। श्रुतिश्च नोऽतीन्द्रियविषये विज्ञा-नोत्पत्तौ निमित्तम् । न चासा-द्वाक्याद्यलवतामपि विज्ञानमु-ल्यवते । हन्त तर्ह्यनर्थकत्वादपो-ह्यमेतद्वाक्यम् 'तत्सृष्ट्वा तदेवातु-प्राविशत्' इति ।

न, अन्यार्थत्वात् । किमर्थ-मस्याने चर्चा । प्रकृतो ह्यन्यो विवक्षितोऽस्य वाक्यस्यार्थोऽस्ति स सर्तव्यः । "ब्रह्मविदाभोति परम्" (तै० उ० २ । १ । १) "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तै० उ० २।१।१) "यो वेद निहितं गुहायाम्" (तै० उ० २।१।१) इति तद्विज्ञानं च विविक्षतं प्रकृतं च तत्। वस्त्रसम्बद्धपानुगमाय चाकाशाद्य-नमयान्तं कार्यं प्रदर्शितं ब्रह्मा-चुगमश्चार्ब्धः । तत्रात्रमयादा-

कोई गति दिखायी नहीं देती। हमारे (मीमांसकोंके) सिद्धान्ता-नुसार इन्द्रियातीत विषयोंका ज्ञान होनेमें श्रुति ही कारण है। किन्तु इस वाक्यसे बहुत यह करनेपर भी किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अतः खेद है कि 'तत्सुष्ट्रा तदेवानुप्राविशत्' यह वाक्य अर्थशृन्य होनेके कारण त्यागने ही योग्य है !

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, क्योंकि इस वाक्यका अर्थ अन्य ही है। इस प्रकार अप्रासङ्गिक चर्चा क्यों करते हो ? इस प्रसंगमें इस वाक्य-को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है। उसीको स्मरण करना चाहिये। "ब्रह्म-वेत्ता परमात्माको प्राप्त कर छेता है" ''ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है'' ''जो उसे बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ जानता है" इत्यादि वाक्योंद्वारा जिसका निरूपण किया गया है उस ब्रह्मका ही विज्ञान यहाँ वतलाना अभीष्ट है और उसीका यहाँ प्रसङ्ग भी है। ब्रह्मके खरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ही आकाशसे लेकर अन्नमयकोशपर्यन्त सम्पूर्ण कार्य-वर्ग दिखलाया गया है तथा ब्रह्मा-नुभवका प्रसङ्ग भी चल ही रहा है। उसमें अन्नमय आत्मासे भिन्न त्मनोऽन्योऽन्तर् आत्मार्ग्यसम्ब राद्धस्य अन्तरात्मा प्राणमय

मयस्तदन्तर्मनोमयो विज्ञानमय इति विज्ञानगुहायां प्रवेशितस्तत्र चानन्दमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शितः।

अतः परमानन्दमयलिङ्गाधि-गमद्वारेणानन्द्विवृद्धचवसान आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा सर्व-विकल्पास्पदो निर्विकल्पोऽस्या-मेव गुहायामधिगन्तव्य तत्प्रवेशः प्रकल्प्यते । न ह्यन्य-त्रोपलभ्यते ब्रह्म निर्विशेपत्वात् । विशेषसंबन्धो ह्यपलब्धिहेतु-र्दष्टः, यथा राहोश्चन्द्राकविशिष्ट-संवन्धः । एवमन्तःकरणगुहात्म-संबन्धो ब्रह्मण उपलब्धिहेतुः। संनिकर्पाद्वभासात्मकत्वाचान्तः-करणस्य।

उसका अन्तर्वर्ती मनोमय और फि विज्ञानमय है। इस प्रकार आत्मका विज्ञानगुहामें प्रवेश करा दिया ग्या है, और वहाँ आनन्दमय ऐसे विशिष्ट आत्माको प्रदर्शित किया गया है।

इसके आगे आनन्दमय-इस लिङ्गके ज्ञानद्वारा आनन्दके उलाई का अवसानभूत आत्मा जो सम्प्री विकल्पका आश्रयभूत एवं निविक्त ब्रह्म है तथा [आनन्दमय कोशकी] पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुहामें ही अनुभव किये जाने योग्य है-इसलिये उसके प्रवेशकी कल्पना की गयी है। निर्विशेष होनेके कारण ब्रह्म [ब्रुद्धिरूप गुहाके सिवा] और कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि विशेषका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु देखा गया है, जिस प्रकार किराहु-की उपलब्धिमें चन्द्रमा अथवा स्य-रूप विशेषका सम्बन्ध। इस प्रकार अन्तःकरणरूप गुहा और आत्म का सम्बन्ध ही ब्रह्मकी उपलब्धिका हेतु है, क्योंकि अन्तःकरण उसका समीपवर्ती और प्रकाशस्क्रप \* है।

\* जिस प्रकार अन्धकार और प्रकाश दोनों ही जड हैं, तथापि प्रकाश अन्धकाररूप आवरणको दूर करनेमें समर्थ है, इसी प्रकार यद्यपि अज्ञान और अन्तःकरण दोनों ही समानरूपसे जड हैं तो भी प्रत्यय (विभिन्न प्रतीतियोंके) रूपमें परिणत हुआ अन्तःकरण अज्ञानका नाश करनेमें समर्थ है और इस प्रकार वह आत्माका प्रकाशक (ज्ञान करानेवाला) है। इसी वातको आगेंके भाष्यसे स्पष्ट करते हैं plof Satya Vrat Shastri Collection.

यथा चालोकविशिष्टा घटा-द्युपलब्धिरेवं बुद्धिप्रत्ययालोक-विशिष्टात्मोपलिब्धः स्यात्तरमा-दुपलब्धिहेतौ गुहायां निहित-मिति प्रकृतसेव । तद्वृत्तिस्था-नीये त्विह युनस्तत्सृष्ट्वा तदेवा-नुप्राविशदित्युच्यते ।

तदेवेदमाकाशादिकारणं कार्यं सृष्ट्वा तद्नुप्रविष्टिभिवान्तर्गुहायां बुद्धौ द्रष्ट्र श्रोत मन्त विज्ञात्रित्येवं विशेषवदुपलस्यते । स एव तस प्रवेशस्तसादस्ति तत्कारणं ब्रह्म। अतोऽस्तित्वादस्तीत्येवोपलब्धव्यं तत्।

तत्कार्यमनुप्रविश्य, किम् ? सच मृतं त्यचामृतं-सार्वात्म्यम् मभवत् । मूर्तामूर्ते **इ**व्याकृतनामरूपे आत्मस्थे अन्तर्गतेनात्मना **च्याक्रियेते** व्याकृते मूर्तामूर्तश्चब्द्वाङ्ग्येडीग्रजी

जिस प्रकार कि प्रकाशयुक्त घटादिकी उपलब्धि होती है उसी प्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप प्रकाशसे युक्त आत्माका अनुभव होता है। अतः उपलब्धिकी हेतुभूत गुहामें वह निहित है-इसी वातका यह प्रसङ्ग है। उसकी वृत्ति (व्याख्या) के रूपमें ही श्रुतिद्वारा 'उसे रचकर वह पीछेसे उसीमें प्रवेश कर गया' ऐसा कहा गया है।

इस प्रकार इस कार्यवर्गको रचकर इसमें अनुप्रविष्ट-सा हुआ आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह्म ही बुद्धिरूप गुहामें द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता-ऐसा सविशेष-रूप-सा जान पड़ता है। यही उसका प्रवेश करना है। अतः वह ब्रह्म कारण है; इसलिये उसका अस्तित्व होनेके कारण उसे 'है' इस प्रकार ही प्रहण करना चाहिये।

उसने कार्यमें अनुप्रवेश करके फिर क्या किया ? वह सत्-मूर्त और असत्-अमूर्त हो गया। जिन-के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है, वे मूर्त और अमूर्त तो आत्मामें ही रहते हैं। उन 'मूर्त' एवं 'अमूर्त' शब्दवाच्य पदार्थींको उनका अन्तर्वर्ती आत्मा केवल अभिन्यक्त कर देता है । उनके आत्मना त्वप्रविभक्तदेशकाले इति कृत्वात्मा ते अभवदित्यु-च्यते ।

किं च निरुक्तं चानिरुक्तं च। निरुक्तं नाम निष्कुष्य समाना-समानजातीयेभ्यो देशकाल-विशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्तं तद्विपरीतं निरुक्तानिरुक्ते अपि मूर्तामूर्तयोरेव विशेषणे । यथा सच त्यच प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा निलयनं चानिलयनं च । निल-यनं नीडमाश्रयो मूर्तस्यैव धर्मः। अनिलयनं तद्विपरीतममूर्तस्यैव धर्मः ।

त्यदनिरुक्तानिलयनान्यमूर्त-धर्मत्वेऽपि व्याकृतविषयाण्येव । सर्गोत्तरकालभावश्रवणात् । त्य-दिति प्राणाद्यनिरुक्तं तदेवानि-

देश और काल आत्मासे अभिन्न हैं -इसीलिये 'आत्मा ही मूर्त और अमूर्त हुआ' ऐसा कहा जाता है।

तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त भी हुआ। निरुक्त उसे कहते हैं जिसे सजातीय और विजातीय पदार्थोंसे अलग करके देश-काल-विशिष्टरूपसे 'वह यह है' ऐसा कहा जाय । इससे विपरीत लक्षणों-वालेको 'अनिरुक्त' कहते हैं। निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और अमूर्तके ही विशेषण हैं। जिस प्रकार 'सत्' और 'त्यत्' क्रमशः 'प्रत्यक्ष' और 'परोक्ष' को कहते हैं उसी प्रकार 'निलयन' और 'अनि-लयन' भी समझने चाहिये। निल्यन-नीड अर्थात मूर्तका ही धर्म है और उससे विपरीत अनिलयन अमूर्तका ही धर्म है।

त्यत्, अनिरुक्त और अनिल्यन-ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी व्याकृत ( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाहे हैं, क्योंकि इनकी सत्ता सि अनन्तर ही सुनी गयी है। त्यद यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है। लयनं च । अत्रो विक्रियणाच्या किला विक्रयन भी है। अतः व मूर्तस्य व्याकृतविषयाण्येवैतानि।

विज्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं पाषाणादि सत्यं च व्यवहारविषयमधिकारान्न परमार्थसत्यम् । एकमेव हि परमार्थसत्यं ब्रह्म । इह पुन-र्व्यवहारविषयमापेक्षिकं सत्यम्, मृगतृष्णिकाद्यनृतापेक्षयोदकादि सत्यमुच्यते । अनृतं च तद्विप-रीतम्। किं पुनः? एतत्सर्वमभवत्, सत्यं परमार्थसत्यम् । किं पुनस्तत् ? ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति प्रकृतत्वात् ।

यसात्सत्त्यदादिकं मूर्तामूर्त-धर्मजातं यत्किचेदं सर्वमविशिष्टं विकारजातमेकमेव सच्छब्दवाच्यं त्रक्षाभवत्तद्व्यतिरेकेणाभावाना-मरूपविकारसा, तसात्तद्ब्रह्म सत्यमित्याचक्षते ब्रह्मविदः।

अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नः प्रकृतः तस प्रतिवचनिष्य एतकुक्त रावस्ट्राँ आसंग्राधा । उसके उत्तरमें यह

अमूर्तके विशेषण व्याकृतविषयक ही हैं।

विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान— उससे रहित अचेतन पाषाणादि और सत्य-व्यवहारसम्बन्धी सत्य, क्योंकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग है, परमार्थ सत्य नहीं; परमार्थ सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है; यहाँ तो केवल व्यवहारविषयक आपेक्षिक सत्यसे ही तात्पर्य है, जैसे कि मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेक्षासे जल आदिको सत्य कहा जाता है तथा अनृत-उस ( न्यावहारिक सत्य ) से विपरीत । सो फिर क्या ? ये सब वह सत्य-परमार्थ सत्य ही हो गया। वह परमार्थ सत्य है क्या ? वह ब्रह्म है, क्योंकि 'ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है' इस प्रकार उसीका प्रकरण है।

क्योंकि सत्-त्यत् आदि जो कुछ मूर्त-अमूर्त धर्मजात है वह सामान्य-रूपसे सारा ही विकार एकमात्र 'सत्' राव्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है— क्योंकि उससे भिन्न नाम-रूप विकार-का सर्वथा अभाव है-इसलिये ब्रह्म-वादीलोग उस ब्रह्मको 'सत्य' ऐसा कहकर पुकारते हैं।

'ब्रह्म है या नहीं' इस अनुप्रश्नका

मात्माकामयत बहु स्यामिति । स यथाकामं चाकाशादिकार्यं सत्त्य-दादिलक्षणं सृष्ट्वा तद्तु प्रविक्य पञ्गञ्शृष्वन्मन्वानो विजानन वह्वभवत्तसात्तदेवेदमाकाशादि-कारणं कार्यस्थं परमे व्योमन हृद्यगुहायां निहितं तत्प्रत्ययाव-भामविशेषेणोपलभ्यमानमस्ति इत्येवं विजानीयादित्युक्तं भवति। तदेतसिन्नर्थे ब्राह्मणोक्त एष श्लोको मन्त्रो भवति । यथा पूर्वेषु अन्नमयाद्यात्मप्रकाशकाः पश्चखप्येवं सर्वान्तरतमात्मास्ति-त्वप्रकाशकोऽपि मन्त्रः कार्य-द्वारेण भवति ॥ १ ॥

कहा गया था-'आत्माने कामनाकी कि मैं बहुत हो जाऊँ'। वह अपनी कामनाके अनुसार सत्-त्यत् आहि लक्षणोंवाले आकाशादि कार्यवर्गको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञातारूपो बहुत हो गया । अतः आकाशादि-कार्यवर्गमें कारण, परमाकाशके भीतर बुद्धिरूप गृहामें छिपे इए और उसके कर्ता-भोक्तादि-रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वार विशेषरूपसे उपलब्ध होनेत्राले उस ब्रह्मको ही 'वह है' इस प्रकार जाने-ऐसा कहा गया।

उस इस ब्राह्मणोक्त अर्थमें ही यह श्लोक यानी मन्त्र है। जिस प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोंमें अन्नमय आदि कोशोंके प्रकाशक श्लोक ये उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम आत्माके अस्तित्वको उसके कार्यद्वारा प्रकाशित करनेवाला भी यह मन्त्र है।।१॥

इति ब्रह्मानन्द्वरूचां षष्ट्रोऽनुवाकः ॥ ६॥



## सप्तम अनुकाक

बह्मकी सुक्तता एवं आनन्दरूपताका तथा बह्मवेत्ताकी अभयप्राप्तिका वर्णन

असद्वा इदमग्र आसीत्। ततो वै सद्जायत।
तदात्मान एवयमकुरुत। तस्मात्तसुकृतमुच्यत इति।
यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः। रस होवायं लब्ध्वानन्दी
भवति। को होवान्यात्कः प्राण्याद् यदेष आकाशा
आनन्दो न स्यात्। एष होवानन्दयाति। यदा होवैष एतसिन्नद्दयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते।
अथ सोऽभयं गतो भवति। यदा होवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति। तत्त्वेव भयं
विदुषो मन्वानस्य। तद्दयेष श्लोको भवति॥१॥

पहले यह [जगत्] असत् (अन्याकृत ब्रह्मरूप) ही था। उसीसे सत् (नाम-रूपात्मक न्यक्त) की उत्पत्ति हुई। उस असत्ने खयं अपनेको ही [नाम-रूपात्मक जगद्रू एसे] रचा। इसल्यि वह सकत (खयं रचा हुआ) कहा जाता है। वह जो प्रसिद्ध सुकृत है सो निश्चय रस ही है। इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है। यदि हृदयाकाशमें स्थित यह आनन्द (आनन्दस्वरूप आत्मा) न होता तो कौन न्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन प्राणन-क्रिया करता? यहीं तो उन्हें आनन्दित करता है। जिस समय यह साधक इस अद्दर्य, अशरीर, अनिर्वाच्य और निश्चार ब्रह्मों अस्मा स्थिति आप करता है उस

समय यह अभयको प्राप्त हो जाता है; और जब यह इसमें थोड़ा-सा भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है। वह ब्रह्म ही भेददर्शी विद्वान्के लिये भयरूप है । इसी अर्थमें यह श्लोक है ॥ १॥

आसीत्। इद्मग्र असद्वा असदिति च्याकृत-असच्छब्द-नामरूपविशेषविप-वाच्याव्याकृता-रीतरूपमन्याकृतं जगदुत्पत्तिः ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्यन्तमेवा-सत्। न इसतः सजनमास्ति। इदमिति नामरूपविशेषवद्व्याकृतं जगदग्रे पूर्व प्रागुत्पत्तेर्वहोत्रास-च्छब्ददाच्यमासीत् । ततोऽसतो वै सत्प्रविभक्तनामरूपविशेष-मजायतोत्पन्नम् ।

किं ततः प्रविभक्तं कार्यमिति पितुरिव पुत्रः, नेत्याह । तद्स-च्छब्दवाच्यं खयमेवात्मानमेवा-कुरुत कृतवत् । यसादेवं तस्मा-द्रक्षेव सुकृतं खयंकत्र्र च्यते । खयंकर्व ब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके सर्वकारणत्वास् प्. Prof. Satya Vrat Shaहां Collegio वात लोकमें प्रसिद्ध है।

पहले यह [ जगत्] असत् ही था। 'असत्' इस शब्दसे, जिनके नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन विशेष पदार्थोंसे विपरीत स्वभाववास अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है। इससे [ वन्ध्यापुत्रादि ] असत् पदार्थ वतलाये जाने अभीष्ट नहीं हैं, क्योंकि असत्से सतका जन्म नहीं हो सकता। 'इंदम' अर्थात् नाम-रूप विशेषसे युक्त व्याकृत जगत् अग्रे-पहले अर्थात् उत्पत्तिसे पूर्व 'असत्' शब्दगय ब्रह्म ही था । उस असत्से ही सत् यानी जिसके नाम-रूपका विभाग हो गया है उस विशेषकी उत्पत्ति हुई ।

तो क्या पितासे पुत्रके समान यह कार्यवर्ग उस [ ब्रह्मसे ] विभिन है ? इसपर श्रुति कहती है- नहीं उस 'असत्' शब्दवाच्य ब्रह्मने सर्ग अपनेको ही रचा। क्योंकि ऐसी वात है इसलिये वह ब्रह्म ही सुकृत अर्थात् खयंकर्ता कहा जाता है। सवका कारण होनेसे ब्रह्म खर्यकर्ती बाउँ ७ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri १६३

स्वयमकरोत्सर्व यस्माद्वा सर्वात्मना तस्मात्पुण्यरूपेणापि तदेव ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते। सर्वथापि तु फलसंवन्धादि-कारणं सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्धं लोके । यदि पुण्यं यदि वान्यत्सा प्रसिद्धिर्नित्ये चेतनवत्कारणे सत्युपपद्यते । तस्माद्स्ति तद्रह्म सुकृतप्रसिद्धेः । इतश्रास्ति । कुतः ? रसत्वात् । कुतो रसत्व-प्रसिद्धिर्बक्षण इत्यत आह—

यद्वै तत्सुकृतम् । रसो वै सः। रसो नाम रसलक्ष्यत्वम् तृप्तिहेतुरानन्दकरो मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके। रसमेवायं लब्ध्वा प्राप्यानन्दी सुखी भवति । नासत आनन्द-हेतुत्वं दृष्टं लोके । वाह्यानन्द-

अथवा, क्योंकि सर्वरूप होने-से ब्रह्मने खयं ही इस सम्पूर्ण जगत्को रचना की है, इसलिये पुण्यरूपसे भी उसका कारणरूप वह ब्रह्म 'सुकृत' कहां जाता है। लोकमें जो कार्य [पुण्य अधवा पाप ] किसी भी प्रकारसे फलके सम्बन्धादिका कारण होता है वही 'सुकृत' शब्दके वाच्यरूपसे प्रसिद्धे होता है। वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य-रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी नित्य और सचेतन कारणके होनेपर ही हो सकती है । अतः उस सुकृतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है। ब्रह्म इसलिये भी है; किस लिये ? रस-खरूप होनेके कारण । ब्रह्मकी रसखरूपताकी प्रसिद्धि किस कारण-से है-इसपर श्रुति कहती है-

जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह निश्चय रस ही है । खद्दा-मीठा आदि तृप्तिदायक और आनन्दप्रद पदार्थ लोकमें 'रस' नामसे प्रसिद्ध है ही। इस रसको ही पाकर पुरुष आनन्दी अर्थात् सुखी हो जाता है। लोकमें किसी असत् पदार्थकी आनन्दहेतुता कभी नहीं देखी गयी। ब्रह्मनिष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्वान् साधनरहिता अप्यमिष्टा पिन्देणमा वासस्स्र सके ।सास्त्र तसे रहित होनेपर ब्राह्मणा बाह्यरसलामादिव नन्दा दृश्यन्ते विद्वांसः; नूनं ब्रह्मेत्र रसस्तेपाम् । तसादस्ति तत्तेषामानन्दकारणं रसवद्रह्म । इतश्रास्तिः कुतः ? प्राणनादि-क्रियाद्शेनात् । अयमपि हि पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्य-पानेनापानिति । एवं वायवीया ऐन्द्रियकाश्च चेष्टाः संहतैः कार्य-करणैर्निर्वर्त्यमाना **ह** इयन्ते । तचैकार्थवृत्तित्वेन संहननं नान्त-

तदाह-तद्यदि एष आकाशे परमे व्योम्नि गुहायां निहित आनन्दो न स्यान्न भवेत्को ह्येव लोकेऽन्यादपानचेष्टां कुर्यादि-त्यर्थः। कः प्राण्यात्प्राणनं वा कुर्यात्समादस्ति तह्नह्म । युद्रश्रीः

रेण चेतनमसंहतं संभवति ।

अन्यत्रादर्शनात् ।

भी बाह्य रसके छामसे आनन्ति होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते हैं। निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है। अतः रसके समान उनके आनन्दका कारणरूप वह ब्रह्म है ही।

इसलिये भी ब्रह्म है; किसलिये? प्राणनादि क्रियाके देखे जानेसे। जीवित पुरुवका यह पिण्डं भी प्राणकी सहायतासे प्राणन करता है और अपान वायुके द्वारा अपानिक्रया करता है। इसी प्रकार संघातको प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा निष्पन होती हुई और भी वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टाएँ देखी जाती हैं। वह वायु आदि अचेतन पदार्थोंका एक ही उद्देशकी सिद्धिके लिये परस्पर संहत (अतु-कूल ) होना किसी असंहत (किसी-से भी न मिले हुए ) चेतनके विना नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं ऐसा देखा नहीं जाता।

कार्यकरणप्राणनादिचेष्टांस्तत्कृत एव चानन्दो लोकस्य।

कुतः ? एव ह्येव पर आत्मा आनन्द्यात्यानन्द्यति सुखयति लोकं धर्मानुरूपम्। स एवात्मा-तन्दरूपोऽविद्यया परिच्छिन्नो विभाव्यते प्राणिभिरित्यर्थः । भयामयहेतुत्वाद्विद्वद्विदुषोरस्ति तद्रहा । सद्दस्त्वाश्रयणेन ह्यभयं भवति । नासद्वस्त्वाश्रयणेन भयनिवृत्तिरुपपद्यते ।

कथमभयहेतुत्वमित्युच्यते-यदा होव यस्मादेष ब्रह्मणोऽभय-हेतुत्वम् साधक एतसिन्त्र-बाणि किंविशिष्टेऽहरूये हरूयं नाम द्रष्टव्यं विकारो दर्शनार्थत्वाद्वि-कारसा । न दश्यमदश्यमविकार इत्यर्थः । एतस्मिन्नदृश्येऽविकारे-ऽविषयभूते अनातम्येऽशरीरे ।

और इन्द्रियकी प्राणन आदि चेष्टाएँ हो रही हैं; और उसीका किया हुआ लोकका आनन्द भी है।

ऐसा क्यों है ? क्योंकि यह परमात्मा ही लोकको उसके धर्मा-नुसार आनन्दित-सुखी करता है। ताल्पर्य यह है कि वह आनन्दरूप आत्मा ही प्राणियोंद्वारा अविद्यासे परिच्छित्र भावना किया जाता है। अविद्वान्के भय और विद्वानके अभयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, क्योंकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे ही अभय हुआ करता है, असद स्तुके आश्रयसे भयकी निवृत्ति होनी सम्भव नहीं है।

ब्रह्मका अभयहेतुत्व किस प्रकार है, सो बतलाया जाता है-क्योंकि जिस समय भी यह साधक इस ब्रह्ममें प्रितिष्ठा-स्थिति अर्थात् आत्मभाव प्राप्त कर लेता है।] किन विशेषणोंसे युक्त ब्रह्ममें ? अदृश्यमें - दृश्य देखे जानेवाळे अर्थात् विकारका नाम है क्योंकि विकार देखे जानेके ही लिये हैं; जो दस्य न हो उसे अदृश्य अर्थात् अविकार कहते हैं। इस अदृश्य—अविकारी अर्थात् अविषयभूत, अनात्म्य-अ-शरीरमें । क्योंकि वह अदस्य है यस्माद्द्रश्यं <sup>८९</sup>तस्मार्द्वनारम्यं क्सालिये अञ्चरीरा मी है और क्योंकि यस्माद्नात्म्यं तस्माद्निरुक्तम्। विशेषो हि निरुच्यते विशेषश्च विकारः । अविकारं च ब्रह्म, सर्वविकारहेतुत्वात्तरमादनिरुक्त-म् । यत एवं तस्माद्निलयनं निलयनं नीड आश्रयो न निलयनमनिलयनमनाधारं तस्मि-नेतिसमन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते-ऽनिलयने सर्वकार्यधर्मविलक्षणे ब्रह्मणीति वाक्यार्थः । अभयमिति क्रियाविशेषणम् । अभयामिति वा लिङ्गान्तरं परिणम्यते । प्रतिष्ठां स्थितिमात्मभावं विन्दते लभते। अथ तदा स तस्मिन्नानात्वस्य भयहेतोरविद्याकृतस्यादर्शनाद-भयं गतो भवति ।

स्वरूपप्रतिष्ठो ह्यसौ यदा भवति तदा नान्यत्पश्यति ना-

अशरीर है इसलिये अनिरुक्त है। निरूपण विशेषका ही किया जाता है और विशेष विकार ही होता है: किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण विकारका कारण होनेसे खयं अविकार ही है, इसिंखे वह अनिरुक्त है। क्योंकि ऐसा है इसलिये वह अनिलयन है; निल्यन आश्रयको कहते हैं; जिसका निल्यन न हो वह अनिलयन यानी अनाश्रव है । उस इस अदस्य, अनात्य, अनिरुक्त और अनिल्यन अर्थात सम्पूर्ण कार्यधर्मोंसे विलक्षण ब्रह्में अभय प्रतिष्टा-स्थिति यानी आत्म-भावको प्राप्त करता है। उस समय उसमें भयके हेतुभूत नानावको न देखनेके कारण अभयको प्राप्त हो जाता है। मूलमें 'अभयम्' यह कियाविशेषण है \* अथवा इसे 'अभयाम्' इस प्रकार अन्य (स्रो) लिङ्गके रूपमें परिणत कर लेग चाहिये।

जिस समय यह अपने खरूपों स्थित हो जाता है उस समय गई

<sup>\*</sup> अर्थात् अभयक्षासे प्राविष्ठात्विष्ठातिक सानी आक्षमाव प्राप्त कर लेता है।

न्यच्छ्णोति नान्यद्विजानाति । अन्यस्य ह्यन्यतो भयं भवति नात्मन एवात्मनो भयं युक्तम्। तस्मादात्मैवात्मनोऽभयकारणम्। सर्वतो हि निर्भया व्राह्मणा दृश्यन्ते सत्सु भयहेतुषु तचा-युक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि । तस्मात्तेषामभयदर्शनादस्ति तद-भयकारणं ब्रह्मेति

कदासावभयं गतो भवति साधको यदा ना-मेददर्शनमेव भयहेतुः न्यत्परयत्यात्मनि चान्तरं भेदं न कुरुते तदाभयं गतो भवतीत्यभिष्रायः। पुनरविद्यावस्थायां हि देषोऽविद्यावानविद्यया स्थापितं वस्तु तैमिरिकद्वितीय-चन्द्रवत्पश्यत्यात्मनि चैतस्मिन् त्रह्मणि उद्पि, अरमल्पमप्यन्तरं छिद्रं भेददर्शनं कुक्ति। भेददर्शन पानिहरू अर्थात भेददर्शन करता है-

न तो और कुछ देखता है, न और कुछ सुनता है और न और कुछ जानता ही है। अन्यको ही अन्यसे भय हुआ करता है, आत्मासे आत्मा-को भय होना सम्भव नहीं है। अतः आत्मा ही आत्माके अभयका कारण है। ब्राह्मण छोग (ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ) भयके कारणोंके रहते हुए भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते हैं। किन्तु भयसे रक्षा करनेवाले ब्रह्मके न होनेपर ऐसा असम्भव था । अतः उन्हें निर्भय देखनेसे यह सिद्ध होता है कि अभयका हेतुभूत ब्रह्म है ही।

यह साधक कब अभयको प्राप्त होता है ? [ ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं- ] जिस समय यह अन्य कुछ नहीं देखता और अपने आत्मामें किसी प्रकारका अन्तर-भेद नहीं करता उस समय ही यह अभयको प्राप्त होता है-यह इसका तालर्य है। किन्तु जिस समय अविद्यावस्था-में यह अविद्याप्रस्त जीव तिमिररोगी-को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रमाके समान अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये हुए पदार्थोंको देखता है तथा इस आत्मा यानी ब्रह्ममें थोड़ा-सा भी अन्तर— मेव हि भयकारणमल्पमपि भेदं पश्यतीत्यर्थः। अथ तसाद्भेददर्श-नाद्वेतोरस्य भेददर्शिन आत्मनो भयं भवति । तसादात्मैवात्मनो भयकारणमविदुषः ।

तदेतदाह । तद्रह्म त्वेव भयं मेददर्शिनो विदुष ईश्वरोऽन्यो मत्तोऽहमन्यः संसारी इत्येवं विदुषो भेददृष्टमीश्वराख्यं तदेव ब्रह्माल्पमप्यन्तरं कुर्वतो भयं भवत्येकत्वेनामन्वानस्य । तसा-द्विद्वानप्यविद्वानेवासौ योऽयमे-कमभिन्नमात्मतत्त्वं न पश्यति । उच्छेदहेतुदर्शनाद्ध्यु च्छेद्या-मिमतस्य भयं भवति। अनु-च्छेद्यो ब्रुच्छेदहेतुस्तत्रासत्युच्छेद- भेददर्शन ही भयका कारण है, अतः तात्पर्य यह है कि यदि यह थोड़ा-सा भी भेद देखता है-तो उस आत्माके भेददर्शनरूप कारणसे उसे भय होता है। अतः अज्ञानीके लिये आत्मा ही आत्माके भयका कारण है।

यहाँ श्रुति इसी वातको कहती है-भेददर्शी विद्वान्के लिये वह नह ही भयरूप है। मुझसे भिन ईश्वा और है तथा मैं संसारी जीव और हूँ इस प्रकार उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करनेवाले उसे एकहपरे न माननेवाले विद्वान् (भेदज्ञानी) के छिये वह भेदरूपसे देखा गया ईश्वरसंज्ञक ब्रह्म ही भयरूप हो जाता है। अतः जो पुरुष एक अभिन्न आत्मतत्त्वको नहीं देखता वह विद्वान् होनेपर भी अविद्वान् ही है।

अपनेको उच्छेच ( नाशवात्) माननेवालेको ही उच्छेदका कारण देखनेसे भय हुआ करता है। उच्छेदका कारण तो अनुच्छेब ( अविनाशी ) ही होता है। अतः यदि कोई उच्छेदका कारण न होता हेतावुच्छेद्ये न तहुर्शनकार्म्, अस्य अवोक्ष्यक्रिक्यापदार्थीमें उसके देखते মন্ত্ৰত 9 ] হাঙ্কুমোন্ত্ৰাৰ্থ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

युक्तम् । सर्वं च जगद्भयवद्-दृश्यते । तसाजगतो भयदर्श-नाद्गम्यते नृनं तदिस्त भयकारण-मुच्छेदहेतुरजुच्छेद्यात्मकं यतो जगद्भितीति । तदेतसिन्नप्यर्थ एष श्लोको भवति ॥ १॥

होनेवाला भय सम्भव नहीं था।
किन्तु सारा ही संसार भययुक्त
देखा जाता है। अतः जगत्को
भय होता देखनेसे जाना जाता है
कि उसके भयका कारण उच्छेदका
हेतुभूत किन्तु स्वयं अनुच्छेद्यरूप
ब्रह्म है, जिससे कि जगत् भय
मानता है। इसी अर्थमें यह श्लोक
भी है॥ १॥

## \*\*\*\*\*\*

इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७॥



## अष्म अनुकाक

ब्रह्मानन्दके निरतिशयत्वकी मीमांसा ।

भीषास्माद्वातः पवते । भीषोद्देति सूर्यः । भीषास्मा-द्भिश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्घावति पञ्चम इति । सैषानन्दस्य मीमा सा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः॥१॥

स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये रातं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः। स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहत्तस्य। ते ये रातं देवगन्धर्वाणामानन्दाः। स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये रातं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः। स एक आजानजानां देवानामानन्दः॥ २॥

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः। स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः। ये कर्मणा देवानिपयन्ति। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्द्राः। स एको देवान नामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३॥

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या-नन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका-महतस्य । ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजा-पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ४ ॥

इसके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय होता है तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है। अब यह [ इस ब्रह्मके ] आनन्दकी मीमांसा है—साधु खभाववाला नवयुवक, वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशावान् [ कभी निराश न होनेवाला ] तथा अत्यन्त दृढ़ और बलिष्ठ हो एवं उसीकी यह धन-धान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण पृथिवी भी हो । [ उसका जो आनन्द है ] वह एक मानुष आनन्द है; ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं॥१॥ वही मनुष्य-गन्धर्वोंका एक आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस ) श्रोत्रियको भी प्राप्त है। मनुष्य-गन्धर्वोंके जो सौ आनन्द हैं वही देवगन्धर्वका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। देवगन्धर्वोंके जो सौ आनन्द हैं वही नित्यलोकमें रहनेवाले पितृगणका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। चिरलोक-निवासी पितृगणके जो सौ आनन्द हैं वही आजानज देवताओंका एक आनन्द है ॥ २ ॥ और वह अकामहत श्रोत्रियोंको भी प्राप्त है । आजानज देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही कर्मदेव देवताओंका, जो कि [ अग्निहोत्रादि ] कर्म-कार्क देवज्वको अप्रक्षिक होते हैं एक आनन्द है और

वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओंके जो हो आनन्द हैं वही देवताओंका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोतिय-को भी प्राप्त है । देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही इन्द्रका एक अनन्द है ॥ ३ ॥ तथा वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । इन्द्रके जो से आनन्द हैं वही बृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय-को भी प्राप्त है। बृहस्पतिके जो सौ आनन्द हैं वहीं प्रजापितका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। प्रजापितके जो सौ आनन्द हैं वही ब्रह्माका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय-को भी प्राप्त है ॥ २-४ ॥

भीषा भयेनासाद्वातः पवते। भीपोदेति ब्रह्मानुशासनम् भीषासादप्रिश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पश्चम इति । वाता-द्यो हि महाहीः खयमीश्वराः सन्तः पवनादिकार्येष्वायासबहु-लेषु नियताः प्रवर्तन्ते । तद्युक्तं प्रशास्तरि सतिः यसानियमेन तेषां प्रवर्तनम् । तसाद्स्ति भय-कारणं तेषां प्रशास्त्र ब्रह्म। यतस्ते भृत्या इव राज्ञोऽस्मा-द्रह्मणो भयेन प्रवर्तन्ते । तच भयकारणमानन्दं ब्रह्म ।

इसकी भीति अर्थात् भयसे वायु चलता है, इसीकी भीतिसे सर्व उदित होता है और इसके भगरे ही अग्नि, इन्द्र तथा पाँचवाँ मृत दौड़ता है। वायु आदि देवगण परमपूजनीय और खयं समर्थ होने-पर भी अत्यन्त श्रमसाध्य चले आदिके कार्यमें नियमानुसार प्रशुत हो रहे हैं। यह बात उनका कोई शासक होनेपर ही सम्भव है। क्योंकि उनकी नियमसे प्रवृत्ति होती है इसलिये उनके भयका कारण और उनपर शासन करनेवाला ब्रह्म है। जिस प्रकार राजाके भयसे सेक लोग अपने-अपने कामोंमें लो रहते हैं उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भयसे प्रवृत्त होते हैं, वह उनके भयका कारण ब्रह्म आनन्दस्वरूप है।

१. पूर्वोक्त वायु आदिके क्रमसे गणना किये जानेपर पाँचवाँ होनेके काण मृत्युको पाँचवाँ कुह्य हैrdf. Satya Vrat Shastri Collection.

तस्यास्य ब्रह्मण आनन्दस्यैधा भीमांसा विचारणा लोचनम् अवति । किमान-मीमांस्यमित्युच्यते । न्दस्य किमानन्दो विषयविषयिसंवन्ध-जनितो लौकिकानन्दवदाहोसित् इत्येवमेषानन्दस्य स्वाभाविक मीमांसा ।

तत्र लौकिक आनन्दो बाह्या-ध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त उत्कृष्टः । स य एष निर्दिक्यते ब्रह्मानन्दानुगमार्थम् । अनेन हि प्रसिद्धेनानन्देन व्यावृत्तविषय-बुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगन्तुं शक्यते।

लौकिकोऽप्यानन्दो ब्रह्मानन्द-स्यैव मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय-माणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्म-वशाद्यथाविज्ञानं विषयादिसा-धनसंबन्धवशाच विभाव्यमानश्र लोकेऽनवस्थितो लोकिकः असंप va ही वह ल लोकिसं अस्थिर और लौकिक

उस इस ब्रह्मके आनन्दकी यह मीमांसा-विचारणा है। आनन्दकी क्या बात विचारणीय है, इसपर कहते हैं—'क्या आनन्द हौिकक सुखकी भाँति विषय और विषयको प्रहण करने-वालेके सम्बन्धसे होनेत्राला है अथवा खाभाविक ही है ?' इस प्रकार यही उस आनन्दकी मीमांसा है।

उसमें जो लौकिक आनन्द वाह्य और शारीरिक साधन-सम्पत्तिके कारण उत्कृष्ट गिना जाता ब्रह्मानन्दके ज्ञानके छिये यहाँ उसीका निर्देश किया जाता है। इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही जिसकी बुद्धि विषयोंसे हटी हुई है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाले आनन्दका ज्ञान हो सकता है।

लौकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका ही अंश है। अविद्यासे विज्ञानके तिरस्कृत हो जानेपर और अविद्याका उत्कर्ष होनेपर प्राक्तन कर्मवश विषयादि साधनोंके सम्बन्धसे ब्रह्मा आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञाना-नुसार भावना किया जानेके कारण द्यते । स एवाविद्याकामकर्मीप-कर्षेण मनुष्यगन्धर्वाद्यत्तरोत्तर-भूमिष्वकामहतविद्वच्छ्रोत्रियप्र-त्यक्षो विभाव्यते शतगुणोत्तरो-त्तरोत्कर्पेण यावद्धिरण्यगर्भस्य ब्रह्मण आनन्द इति। निरस्ते त्वविद्याकृते विषयविषयिविभागे विद्यया स्वाभाविकः परिपूर्ण एक आनन्दोऽद्वैतो भवतीत्येत-मर्थं विभावयिष्यन्नाह ।

युवा प्रथमवयाः । साधुयुवेति साधुश्रासौ युवा चेति यूनो विशेषणम् । युवाप्यसाधुर्भवति साधुरप्ययुवातो विशेषणं युवा स्यात्साधुयुवेति । अध्यायको-ऽधीतवेदः । आशिष्ठ आशास्तृ-तमः । दृढिष्ठो दृढतमः । वृलिष्ठो बलवत्तमः। एवमाध्यात्मिक- आनन्द हो जाता है। कामनाओंसे पराभूत न होनेवाछे विद्वान् श्रोतियः को प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाल वह त्रह्मानन्द ही मनुष्य-गन्धर्व आहि आगे-आगेकी भूमियोंमें हिरण्यगर्भ पर्यन्त अविद्या, कामना और कर्मका हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुने उत्कर्षसे आविर्भूत होता है। तथ विद्याद्वारा अविद्याजनित विषय-विपयि-विभागके निवृत्त हो जानेपर क स्वाभाविक परिपूर्ण एक और अहैत आनन्द हो जाता है-इसी अर्थको समझानेके लिये श्रुति कहती है-

जो युवा अर्थात् पूर्ववयस्त्र, साध्यवा अर्थात् जो साधु भी हो और युवा भी-इस प्रकार साधुरुव शब्द 'युवा' का विशेषण है; लोकरें युवा भी असाधु हो सकता है और साधु भी अयुवा हो सकता है। इसीलिये 'जो युवा हो-साधुयुवा हो' इस प्रकार विशेषणरूपसे कहाहै। तथा अध्यायक-वेद पढ़ा हुआ, आशायन्, आशिष्टः-अत्यन्त दृढिष्ठ:-अत्यन्त दृढ और वि<sup>हरू</sup>-अति बलवान् हो; इस प्रकार बी इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन साधनसंपन्नः। तस्येयं प्रशित्युक्तीं अहों। श्रीत ब्लासीकी, यह धनसे अपीत

व्याणां प्रकृष्ट एक आनन्दः। ते ये शतं सानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। **मानुपानन्दाच्छत्युणेनोत्कृष्टो** मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति। मनुष्याः सन्तः कर्मविद्याविशेषा-द्रन्धर्वत्वं प्राप्ता मनुष्यगन्धर्वाः। ते **बन्तर्धानादिशक्तिसंपनाः** सक्ष्मकार्यकरणाः । तसात्प्रति-याताल्पत्वं तेषां द्वन्द्वप्रतिघात-शक्तिसाधनसंपत्तिश्च । ततो-प्प्रतिहन्यमानस्य प्रतीकार्वतो मनुष्यगन्धवस्य स्याचित्तप्रसादः।

उपभोगके साधनसे तथा छौकिक और पारलौकिक कर्मके साधनसे सम्पन्न सम्पूर्ण पृथिवी हो-अर्थात् जो राजा यानी पृथिवीपति हो; उसका जो आनन्द है वह एक मानुष आनन्द यानी मनुष्योंका एक प्रकृष्ट आनन्द है।

ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं वही मनुष्य-गन्धर्वोंका एक आनन्द है। मानुष आनन्दसे मनुष्यगन्धर्वी-का आनन्द सौ गुना उत्कृष्ट होता है। जो पहले मनुष्य होकर फिर कर्म और उपासनाकी विशेषतासे गन्धर्वत्वको प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य-गन्धर्व कहलाते हैं। वे अन्तर्धानादि-की शक्तिसे सम्पन्न तथा सुक्म शरीर और इन्द्रियोंसे युक्त होते हैं, इसलिये उन्हें [ शीतोष्णादि द्दन्द्रोंका ] थोड़ा प्रतिघात होता है तथा द्दन्द्वोंका सामना करनेवाळे सामध्यी और साधनसे सम्पन होते हैं। अतः उस शीतोष्णादि द्रन्द्रसे प्रतिहत न होनेवाले तथा [ उसका आघात होनेपर ] उसका प्रतीकार करनेमें समर्थ मनुष्यगन्धर्वको चित्त-प्रसाद प्राप्त होता है और उस तत्प्रसाद्विशेषात्सु स्विशेषक्षिः प्रमाद्विशेष्ठाः उसके सुखिवशेषकी व्यक्तिः। एवं पूर्वस्याः पूर्वस्याः भूमौ भूमेरुत्तरस्याम्चत्तरस्यां भूमौ प्रसादिविशेषतः शतगुणेनानन्दो-त्कर्षे उपपद्यते।
प्रथमं त्वकामहताग्रहणं मनु-व्यविषयभोगकामानभिहतस्य
श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दाच्छतगुणेनानन्दोत्कर्षो मनुष्यगन्धर्वेण
तुल्यो वक्तव्य इत्येवमर्थम्।

शिष्टे सर्वत्र । अकामहतत्वं तु विषयोत्कर्षापकर्षतः सुखोत्कर्षा-पकर्षाय विशेष्यते । अतोऽकाम-

साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय-

त्वावृजिनत्वे गृह्येते । ते ह्यवि-

पक्षाय विशेषते । अतोऽकाम-हतप्रहणम्, तद्विशेषतः शत्रुण-

अभिन्यक्ति होती है । इस प्रकार पूर्व-पूर्व भूमिकी अपेक्षा आगे-आगे-की भूमिमें प्रसादकी विशेषता होने-से सौ-सौ गुने आनन्दका उक्क्षं होना सम्भव ही है ।

ि आगेके सब वा र्योंके साय रहनेवाला ] 'श्रोत्रियस्य चाकामह-तस्य' यह वाक्य पहले [ मानुप आनन्दके साथ ] इसिळिये प्रहण नहीं किया गया कि विषय-भोग और कामनाओंसे व्याकुल न रहने-वाले श्रोत्रियके आनन्दका उत्कर्ष मानुष आनन्दकी अपेक्षा सौ गुना अर्थात् मनुष्यगन्धर्वके तुल्य वतलाना है । श्रतिमें 'साध-युवा' और 'अध्यायक' ये दो विशेषण [ सार्वभौम राजाका ] श्रोत्रियव और निष्पापत्व प्रदर्शित करनेके छिये प्रहण किये जाते हैं। इन्हें आगे भी सबके साथ समान भावसे समझना चाहिये। विषयके उत्कर्ष और अपकर्षसे सुखका भी उक्षे और अपकर्ष होता है कामनारहित पुरुषके लिये सुखका हुआ नहीं अपकर्ष उत्कर्ष या अकामहतत्वकी करता] इसीलिये और है। विशेषता 'अकामहत' पद ग्रहण किया गया है। अतः उससे विशिष्ट

**सुखोत्कर्षोपलब्धेरकामहतत्वस्य** 

प्रमानन्द प्राप्तिसाधनत्वविधाना-

र्थम् । व्याख्यातमन्यत् ।

देवगन्धर्वा जातित एव । चिरलोकलोकानामिति पितृणां विशेषणस् । चिरकालस्थायी लोको येषां पितृणां ते चिर-लोकलोका इति । आजान इति देवलोकस्तक्षित्राजाने जाता आ-जानजा देवाः स्मार्तकर्मविशेपतो देवस्थानेषु जाताः।

कर्मदेवा ये वैदिकेन कर्मणा-प्रिहोत्रादिना केवलेन देवान-प्रियन्ति । देवा इति त्रयस्त्रिश-द्धविश्चेजः । इन्द्रस्तेषां खामी तस्याचार्यो बृहस्पतिः । प्रजा-प्रतिविंराट् । त्रैलोक्यशरीरो ब्रह्मा समष्टिच्यष्टिरूपः संसारमण्डल-च्यापी ।

यत्रैत आनन्दभेदा एकतां गच्छन्ति धर्मश्रुतुन्निम्नित्तो ज्ञानं सुखका सौगुना उत्कर्ष देखा जाता है; अतः अकामहतत्वको परमानन्द-की प्राप्तिका साधन वतलानेके लिये 'अकामहत' विशेषण प्रहण किया है । और सबकी व्याख्या पहले की जा चुकी है ।

देशनभर्व-जो जन्मसे ही गन्धर्व हों 'चिरलोकलोकानाम्' (चिरस्थायी लोकमें रहनेवाले) यह पितृगणका विशेषण है । जिन पितृगणका चिरस्थायी लोक है वे चिरलोक-लोक कहे जाते हैं । 'आजान' देवलोकका नाम है, उस आजानमें जो उत्पन्न हुए हैं वे देशगण 'आजानज' हैं, जो कि स्मार्च कर्म-विशेषके कारण देशस्थानमें उत्पन्न हुए हैं।

जो केवल अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मसे देवभावको प्राप्त हुए हैं वे 'कर्मदेव' कहलाते हैं। जो तैंतीस देवगण यज्ञमें हिवभीग लेनेवाले हैं वे ही यहाँ 'देव' शब्दसे कहे गये हैं। उनका खामी इन्द्र है और इन्द्रका गुरु बृहस्पति है। 'प्रजापति' का अर्थ विराट् है, तथा त्रैलोक्यशरीर-धारी ब्रह्मा है जो समष्टि-व्यष्टिरूप और समस्त संसारमण्डलमें व्याप्त है।

जहाँ ये आनन्दके भेद एकताको प्राप्त होते हैं [अर्थात् एक ही गिने जाते हैं] तथा जहाँ Shastri Collection.

२३-२४

च तद्विपयमकामहतत्वं च नि-रतिशयं यत्र स एप हिरण्यगर्भो ब्रह्मा, तस्यैष आनन्दः श्रोत्रि-येणावृजिनेनाकामहतेन च सर्वतः प्रत्यक्षमुपलभ्यते । तस्मादेतानि साधनानीत्यवगम्यते । त्रीणि श्रोत्रियत्वावृजिनत्वे तत्र नियते अकामहतत्वं तूत्कृष्यत इति प्रकृष्टसाधनतावगम्यते । तस्याकामहतत्वप्रकर्षतश्चोपल-भ्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षो ब्रह्मण आनन्दो यस्य प्रमानन्दस्य मात्रैकदेशः । "एतस्यैवानन्द-स्यान्यानि भूतानि मात्राम्रप-जीवन्ति" (बृ० उ० ४। ३ ३२) इति श्रुत्यन्तरात् । स एव आनन्दो यस्य मात्राः समुद्राम्भस इव विप्रुषः प्रविभक्ता युत्रैकतां

उससे होनेवाळे धर्म एवं ज्ञान तथा तद्विषयक अकामहतत्व सबसे वहे हुए हैं वह यह हिरण्यगर्भ ही ब्रह्म है। उसका यह आनन्द श्रोत्रिय, निष्पाप और अकामहत पुरुषद्वारा सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता है। इससे यह जाना जाता है कि िनिष्पापत्व, अकामहतत्व और श्रोत्रियत्व ] ये तीन उसके साधन हैं। इनमें श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व तो नियत (न्यूनाधिक न होनेवाहे) धर्म हैं किन्तु अकामहतत्का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; इसिंखे यह प्रकृष्ट-साधनरूपसे जाता है।

उस अकामहतत्वके प्रकर्पसे उपलब्ध होनेवाला तथा श्रोत्रियको प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाला वह ब्रह्माका आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा अर्थात् केवल एकदेशमात्र है, जैसा कि ''इस आनन्दके छेशसे ही अन्य प्राणी जीवित रहते हैं" इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है, वह यह हिरण्यगर्भका आनन्द, जिस-की मात्राएँ ( छेशमात्र आनन्द) समुद्रके जलकी बूँदोंके समान विभक्त हो पुनः उसमें एकत्वकी

गताः स एष परमानन्दः स्वा- प्राप्त हुई हैं वही अद्वैतरूप होने-भाविकोऽद्वैतत्वादानन्दानन्दि-नोश्चाविभागोऽत्र ॥१-४॥

से खाभाविक परमानन्द है। इसमें आनन्द और आनन्दीका अभेद है॥ १-४॥

नह्मात्मैक्य-दृष्टिका उपसंहार

तदेतन्मीमांसाफलग्रुपसंहियते— अब इस मीमांसाके फलका उपसंहार किया जाता है—

स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य एवंविद्स्माङ्घोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं प्राणसयसात्मानसुपसंक्रामति। एतं मनोमयमात्मान-मुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एत-मानन्द्रसयसात्मानसुपसंकामति । तद्प्येष श्लोको भवति ॥ ५॥

वह, जो कि इस पुरुष (पञ्चकोशात्मक देह) में है और जो यह आदित्यके अन्तर्गत है, एक है। वह, जो इस प्रकार जाननेवाला है, इस लोक ( दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है [ अर्थात् विषयसमूहको अन्नमय कोशसे पृथक् नहीं देखता ] । इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्माको प्राप्त होता है, इस मनोमय आत्माको प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्माको प्राप्त होता है एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। उसीके विषयमें यह श्लोक है ॥ ५॥

यो गुहायां निहितः परमे जो आकाशसे छेकर अन्नमय कोशपर्यन्त कार्यकी रचना करके उसमें अनुप्रविष्ट हुआ परमाकाशके संहार:

काय्-्मृष्ट्वान्सम्मा vrat सीतर बुद्धिरूप गुहामें स्थित है

न्तं तदेवानुप्रविष्टः स य इति निर्दिश्यते। कोऽसी १ अयं पुरुषे, यश्रासावादित्ये यः परमानन्दः श्रोत्रियप्रत्यक्षो निर्दिष्टो यस्यैक-देशं ब्रह्मादीनि भृतानि सुखा-हाण्युपजीवन्ति स यश्रासावा-दित्य इति निर्दिश्यते। स एको भिन्नप्रदेशस्थघटाकाशैकत्ववत् ।

ननु तिन्नर्देशे स यश्चायं पुरुष इत्यविशेषतोऽध्यातमं न युक्तो निर्देशः, यश्रायं दक्षिणे-**ऽक्षितित तु युक्तः, प्रसिद्धत्वात् ।** 

न, पराधिकारात् । परो ह्यात्मात्राधिकृतोऽदृश्येऽनात्म्ये भीषास्माद्वातः पवते सेषानन्दस्य मीमांसेति । न ह्युकस्माद्भकृत्रो असङ्ग्रह्मा उस [ दक्षिणनेत्रम

उसीका 'स यः' (वह जो) हुन पदोंद्वारा निर्देश किया जाता है। वह कौन है ? जो इस पुरुषमें है और जो श्रोत्रियके लिये प्रत्यक्ष बतलाया हुआ परमानन्द आदित्यों है; जिसके एक देशके आश्रयसे ही सुखके पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव जीवन धारण करते हैं उसीआनन्द-को 'स यश्चासावादित्ये' इन पर्दो-द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। भिन्न-प्रदेशस्य घटाकाश महाकाशके एकत्वके समान जिन दोनों उपाधियोंमें स्थित 1 आनन्द एक है।

शंका-किन्त उस आनन्दका निर्देश करनेमें 'वह जो इस पुरुषें है' इस प्रकार सामान्यरूपसे अध्याल पुरुषका निर्देश करना उचित नहीं है, वल्क 'जो इस दक्षिण नेत्रमें हैं' इस प्रकार कहना ही उचित है, क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है।

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँपर आत्माका अधिकरण है। 'अदृर्थे-Sनात्म्ये' 'भीषास्माद्वातः पवते' तथा 'सैषानन्दस्य मीमांसा' आदि वाक्यों-के अनुसार यहाँ परमात्माका ही प्रकरण है। अतः जिसका कोर्र

युक्तो निर्देष्टुम्। परमात्मविज्ञानं च विवक्षितम् । तस्मात्पर एव निर्दिश्यते 'स एकः' इति।

नन्वानन्दस्य मीमांसा प्रकृता तसा अपि फलग्रुपसंहर्तव्यम्। अभिनः खाभाविक आनन्दः परमात्मैव न विषयविषयि-संबन्धजनित इति ।

ननु तदनुरूप एवायं निर्देशः 'स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः' इति भिन्नाधिकरणस्य-विशेषोपमर्देन ।

नन्वेवमप्यादित्यविशेषग्रहण-मनर्थकम् ।

नानर्थकम् , उत्कर्षापकर्पा-पोहार्थत्वात् । द्वैतस्य हि मुर्ती-मृतंलक्षणस्य पर उत्कर्षः सवि-त्रभ्यन्तर्गतः सः अविरुप्तम्भात्रणका है। बुद्धा यदि पुरुष्गत विशेषके बाध-

पुरुष ] का अकस्मात् निर्देश करना उचित नहीं है। यहाँ परमात्माका विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है; इसिंछिये 'वह एक है' इस वाक्यसे परमात्माका ही निर्देश किया जाता है।

शंका-यहाँ तो आनन्दकी मीमांसाका प्रकरण है, इसल्यि उसके फलका उपसंहार भी करना ही चाहिये, क्योंकि अखण्ड और खामाविक आनन्द परमात्मा ही है; वह विषय और विषयीके सम्बन्धसे होनेवाला आनन्द नहीं है।

मध्यस्थ--'जो आनन्द इस पुरुषमें है और जो इस आदित्यमें है वह एक हैं इस प्रकार भिन्न आश्रयोंमें स्थित विशेषका निराकरण करके जो निर्देश किया गया है वह तो इस प्रसंगके अनुरूप ही है।

शंका-किन्तु, इस प्रकार भी 'आदित्य' इस विशेष पदार्थका प्रहण करना व्यर्थ ही है।

समाघान-उत्कर्ष और अपकर्षका निषेध करनेके लिये होनेके कारण यह व्यर्थ नहीं है। मूर्त और अमूर्त रूप द्वैतका परम उत्कर्ष सूर्यके अन्तर्गत विशेषोपमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य समो भवति न कश्चिदुत्कर्षोऽप-कर्षों वा तां गतिं गतस्येत्यभयं प्रतिष्ठां विन्दत इत्युपपन्नम्।

अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नो च्या-

ख्यातः। कार्यरस-द्वितीयानप्रश्न-विचारः लाभप्राणनाभयप्र-तिष्ठाभयदर्शनोपपत्तिभ्योऽस्त्येव तदाकाशादिकारणं ब्रह्मेत्यपा-कृतोऽनुप्रश्न एकः। द्वावन्याव-नुप्रश्लो विद्वद्विदुषोर्ब्रह्मप्राप्त्य-प्राप्तिविषयौ तत्र विद्वान्समश्रुते न समश्रुत इत्यनुप्रश्लोऽन्त्यस्त-दपाकरणायोच्यते । मध्यमोऽनु-प्रश्लोऽन्त्यापाकरणादेवापाकृत इति तदपाकरणाय न यत्यते।

स यः कश्चिदेवं यथोक्तं ब्रह्म उत्सृज्योत्कर्षापकर्षमद्वैतं सत्यं द्वारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके तुल्य ही सिद्ध होता है तो उस गतिको प्राप्त हुए पुरुषका कोई उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और वह निर्भय स्थितिको प्राप्त कर हेता है; अतः यह कथन उचित ही है।

व्रह्म है या नहीं—इस अनुप्रस्नकी व्याख्या कर दी गयी। कार्यस्प रसकी प्राप्ति, प्राणन, अभय-प्रतिष्ठा और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह आकाशादिका कारणरूप ब्रह्म है ही-इस प्रकार एक अनुप्रस्तका निराकरण किया गया । दूसरे दो अनुप्रश्न विद्वान और अविद्वानकी ब्रह्मप्राप्ति और ब्रह्मकी अप्राप्तिके विषयमें हैं । उनमें अन्तिम अनुप्रश्न यही है कि 'विद्वान ब्रह्मको प्राप्त होता है या नहीं ?' उसका निरा-करण करनेके छिये कहा जाता है। मध्यम अनुप्रश्नका निराकरण तो अन्तिमके निराकरणसे ही हो जायगा; इसिछिये उसके निराकरणका यत्न नहीं किया जाता।

इस प्रकार जो कोई उत्कर्षऔर अपकर्षको त्यागकर 'मैं ही उपर्युक्त सत्य ज्ञान और अनन्तरूप अद्वेत ब्रह्म ज्ञानमनन्तमसीत्र्येबं Prof. Sबेन्नी 4व क्रूँवेड ऐसि । जानता है वह एवंवित

त्येवंवित् । एवंशब्दस्य प्रकृत-परामर्शार्थत्वात् । स कि.मृ ? असालोकात्प्रेत्य दृष्टादृष्टेष्टवि-वयसमुदायो द्ययं लोकस्तसा-छोकात्प्रेत्य प्रत्यावृत्त्य निरपेक्षो भूत्वैतं यथाव्याख्यातमन्त्रमय-मात्मानग्रुपसंक्रामति।विषयजात-मन्नमयात्यिण्डात्मनो व्यतिरिक्तं न पश्यति । सर्व स्थूलभूतमन-

ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमयं सर्वान्नमयात्मस्थमविभक्तम् अथैतं मनोमयं विज्ञानमयमा-नन्दमयमात्मानम्रुपसंक्रामति अथाद्द्रयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिल-यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ।

मयमात्मानं पश्यतीत्यर्थः।

तत्रैतचिन्त्यम् । कोऽयमेवं-वित्कथं वा संक्राम-तृतीयानुप्रश्न-तीति। कि परसा-विचारः दात्मनोऽन्यः संक्रमणकर्ता प्रवि-भक्त उत स एकेशि Plof. Satya Vrati Shastri Collection.

(इस प्रकार जाननेवाला ) है, क्योंकि 'एवम्'शब्द प्रसंगमें आये हुए पदार्थ-का परामर्श (निर्देश) करनेके लिये हुआ करता है। वह एवंवित् क्या [करता है ? ] इस छोकसे जाकर--रष्ट और अदष्ट इष्ट विषयों-का समुदाय ही यह लोक है, उस इस लोकसे प्रेत्य-प्रत्यावर्तन करके ( छौटकर ) अर्थात् उससे निरपेक्ष होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है। अर्थात् वह विषयसमृहको अन्नमय शरीरसे भिन्न नहीं देखता; तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण स्थूल भूतवर्गको अन्नमय शरीर ही समझता है।

उसके भीतर वह सम्पूर्ण अन्नमय कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय आत्माको देखता है। और फिर क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् वह इस अदस्य, अशरीर, अनिर्वचनीय, और अनाश्रय आत्मामें अभयस्थिति प्राप्त कर छेता है।

अव यहाँ यह विचारना है कि यह इस प्रकार जाननेवाल है कौन ? और यह किस प्रकार संक्रमण करता है ? वह संक्रमणकर्ता परमात्मासे

यद्यन्यः स्याच्छुतिविरोधः । ''तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्'' (तै० उ० २ । ६ । १) "अ-न्योऽसावन्योऽहमसीति । न स वेद" (वृ० उ० १ । ४। १०) ''एकमेवाद्वितीयम्'' ( छा० उ० ६।२।१) "तत्त्वमसि" (छा॰ उ॰६।८-१६) इति। अथ स एव, आनन्द मयमात्मानम् पसंक्रामतीति कर्मकर्तृत्वानुप-पत्तिः, परस्यैव च संसारित्वं पराभावो वा ।

यद्यभयथा प्राप्तो दोषो न परिहर्तुं शक्यत इति व्यर्था । अथान्यतरस्मिन्पक्षे दोषाप्राप्तिस्तृतीये वा पक्षेऽदुष्टे स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्थेव चिन्ता।

नः तिन्नर्धारणार्थत्वात्। सत्यं

पूर्व ० – इस विचारसे क्या है ?

सिद्धान्ती-यदि वह उससे भिन्न है तो ''उसे रचकर उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया" "यह अन्य है और मैं अन्य हूँ –इस प्रकार जो कहता है वह नहीं जानता" "एक ही अद्वितीय'' ''त् वह है'' इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध होगा । और यदि वह खयं ही आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है तो उस [ एक ही ] में कर्म और कर्तापन दोनोंका होना असम्भव है, तथा परमात्माको ही संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है।

पूर्व ० - यदि दोनों ही अवस्थाओं-में प्राप्त होनेवाले दोषका परिहार नहीं किया जा सकता तो उसका विचार करना व्यर्थ है और यदि किसी एक पक्षको खीकार कर हेनेसे दोषकी प्राप्ति नहीं होती अथवा कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे ही शास्त्रका आशय समझना चाहिये। ऐसी अवस्थामें भी विचार करना व्यर्थ ही होगा।

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि यह CC-0. Prof. Satya Vrat Shashi Collection करनेके

प्राप्तो दोषो न शक्यः परिहर्तु-मन्यतरस्मिस्तृतीये वा पक्षेऽदुष्टे-ज्वधृते व्यर्था चिन्ता स्थान्न तु सोऽवधृत इति तदवधारणार्थ-त्वादर्थवत्येवैषा चिन्ता ।

सत्यमर्थवती चिन्ता शास्ता-र्थावधारणार्थत्वात् । चिन्तयसि च त्वं न तु निर्णेष्यसि, किं न निर्णेतव्यमिति वेद-वचनम् ?

न। कथं तहिं ?

वहुप्रतिपक्षत्वात्। एकत्ववादी त्वम्, वेदार्थपरत्वाद्, वहवो हि नानात्ववादिनो वेदवाह्यास्त्व-त्प्रतिपक्षाः। अतो ममाशङ्कां न निर्णेष्यसीति।

एतदेव मे खस्त्ययन यर्नमा

यह ठोक है कि इस प्रकार प्राप्त होनेनाल दोष निवृत्त नहीं किया जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों पक्षोंमेंसे किसी एकका अथवा किसी तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो जानेपर भी यह विचार व्यर्थ ही होगा। किन्तु उस पक्षका निश्चय तो नहीं हुआ है; अतः उसका निश्चय करनेके लिये होनेके कारण यह विचार सार्थक ही है।

पूर्व ० —शास्त्रके तात्पर्यका निश्चय करनेके लिये होनेसे तो सचमुच यह विचार सार्थक है, परन्तु त् तो केवल विचार ही करता है, निर्णय तो कुछ करेगा नहीं।

सिद्धान्ती-निर्णय नहीं करना चाहिये-ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है ? पूर्व ०-नहीं ।

सिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्यों नहीं होगा ?

पूर्व० — क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष बहुत है । वेदार्थपरायण होनेके कारण त् तो एकत्ववादी है किन्तु तेरे प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी बहुत हैं । इसिछिये मुझे सन्देह है कि त् मेरी शङ्काका निर्णय नहीं कर सकेगा।

a Vrat सिद्धा निश्लेशको मुझे बहुत-से

मेकयोगिनमनेकयोगिबहुप्रतिप-क्षमात्थ । अतो जेष्यामि सर्वानः आरमे च चिन्ताम्।

स एव तु स्थात्तद्भावस्य वि-वक्षितत्वात् । तद्विज्ञानेन परमा-त्मभावो ह्यत्र विवक्षितो ब्रह्म-विदामोति परमिति । न ह्यन्य-स्यान्यभावापत्तिरुपपद्यते । नज् तस्यापि तद्भावापत्तिर तुपन्नैव ? अविद्याकृततादात्म्यापो-नः हार्थत्वात् । या हि ब्रह्मविद्यया खात्मप्राप्तिरुपदिश्यते साविद्या-कृतस्यानादिविशेषात्मन आत्म-त्वेनाध्यारोपितस्यानात्मनोऽपो-हार्था ।

कथमेवमथंतावगम्यते ?

अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियोंसे युक्त एकत्वत्रादी बतलाया है-यही वहे मंगलकी बात है। अतः अव मै सबको जीत छँगा; छे, मैं विचार आरम्भ करता हूँ।

वह संक्रमणकर्ता परमात्मा ही है, क्योंकि यहाँ जीवको प्रमात-भावकी प्राप्ति बतलानी अभोष्ट है। 'ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर हेता है' इस वाक्यके अनुसार यहाँ ब्रह्म-विज्ञानसे परमात्मभावकी प्राप्ति होती है-यही प्रतिपादन करना इष्ट है। किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ-भावको प्राप्त होना सम्भव नहीं है। यदि कहो कि उसका खयं अपने खरूपको प्राप्त होना भी असम्भव ही है, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि यह कथन केवल अविवासे आरोपित अनात्म पदार्थोंका निषे करनेके लिये ही है। [ताल्यं यह है कि ] ब्रह्मविद्याके द्वारा जो आत्मखरूपकी अपने उपदेश किया जाता है वह अविद्या कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषात्मा-का अर्थात् आत्मभावसे आरोपित किये हुए अनात्माका निषेध करनेके लिये ही है।

पूर्व - उसका इस प्रयोजनके CC-0. Prof. Satya Vrat Sha खिंदे व्योतां काता है!

विद्यामात्रोपदेशात् । विद्यायाश्च दृष्टं कार्यमविद्यानिवृत्तिस्तचेह विद्यामात्रमात्मप्राप्तौ
साधनम्रपदिश्यते ।

मार्गविज्ञानोपदेशवदिति चे-त्रदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोप-देशोऽहेतुः । कस्सात् ? देशान्तर-प्राप्तौ मार्गविज्ञानोपदेशदर्श-नात् । न हि प्राप्त एव गन्तेति चेत् ?

न, वैधर्म्यात् । तत्र हि ग्राम-विषयं विज्ञानं नोपदिश्यते । तत्प्राप्तिमार्गविषयमेवोपदिश्यते सिद्धानती—केवल ज्ञानका ही उपदेश किया जानेके कारण। अज्ञानकी निवृत्ति—यह ज्ञानका प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी प्राप्तिमें वह ज्ञान ही साधन वतलाया गया है।

पूर्व ० —यदि वह मार्गविज्ञानके उपदेशके समान हो तो ? [अब इसीकी व्याख्या करते हैं —] केवल ज्ञानका ही सावनरूपसे उपदेश किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें कारण नहीं हो सकता । ऐसा क्यों है ? क्योंकि देशान्तरकी प्राप्तिक लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता देखा गया है । ऐसी अवस्थामें प्राम ही गमन करनेवाला नहीं हुआ करता — ऐसा माने तो ?

सिद्धानती—ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वे दोनों समान धर्मवाले नहीं हैं। \* [ तुमने जो दृष्टान्त दिया है] उसमें प्रामविषयक विज्ञानका उपदेश नहीं दिया जाता, केवल उसकी प्राप्तिके मार्गसे सम्बन्धित विज्ञान-

<sup>\*</sup> प्रामको जानेवाले और ब्रह्मको प्राप्त होनेवालेमें बड़ा अन्तर है। इसके सिवा प्रामको जानेवालेको जो मार्गके विज्ञानका उपदेश किया जाता है उसमें यह नहीं कहा जाता कि 'तू अमुक प्राम है' परन्तु ब्रह्मज्ञानका उपदेश तो 'तू ब्रह्म है' इस अभेदस् चकि वानियर्स है। किया जिता कि 'तू व्यक्त वानियर्स है। किया जिता कि श्री कि श

विज्ञानम् । न तथेह ब्रह्मविज्ञानं च्यतिरेकेण साधनान्तरविषयं विज्ञानमुपदिश्यते ।

उक्तकमीदिसाधनापेश्चं ब्रह्म-विज्ञानं परप्राप्तौ साधनग्रुप-दिश्यत इति चेन्नः नित्य-त्वान्मोक्षस्येत्यादिना प्रत्युक्त-त्वात् । श्रुतिश्च तत्सृष्ट्वा तदेवा-नुप्राविशदिति कार्यस्यस्य तदा-त्मत्वं दर्शयति । अभयप्रतिष्ठोप-पत्तेश्व । यदि हि विद्यावान्खा-त्मनोऽन्यन्न पश्यति ततोऽभयं प्रतिष्ठां विन्द्त इति साद्भयहेतोः परस्यान्यस्याभावात् । अन्यस्य चाविद्याकृतत्वे विद्ययावस्तुत्व-दशनोपपत्तिस्ताद्धि Prof. अक्कितीयस्था के प्रशिक्तित्वरा प्रतीत होनेवा

का ही उपदेश किया जाता है। उसके समान इस प्रसङ्गमें क्रा-विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य साधन-सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं किया जाता ।

यदि कहो कि [ पूर्वकाण्डमें ] कहे हुए कर्मकी अपेक्षावाला ब्रह्मज्ञान परमात्माकी प्राप्तिमें साधनक्ष्ये उपदेश किया जाता है, तो ऐसी वात भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्य है-इत्यादि हेतुओंसे इसका पहले हो निराकरण किया जा जुका है। 'उसे रचकर वह उसीमें अनु-प्रविष्ट हो गया' यह श्रुति भीकार्य-में स्थित आत्माका परमात्मत्व प्रदर्शित करती है। अभय-प्रतिष्ठाकी उपपित-के कारण भी ि उनका अभेद ही मानना चाहिये]।यदि ज्ञानी अपनेसे मिन्न किसी औरको नहीं देखता तो वह अभयस्थितिको प्राप्त का लेता है-ऐसा कहा जा सकत है, क्योंकि उस अवस्थामें <sup>भयके</sup> हेतुभूत अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं रहती । अन्य पदार्थ [अर्थात् होनेपर द्वैत ] के अविद्याकृत ही विद्याके द्वारा उसके अवस्तुव दर्शनकी उपपत्ति हो सक्ती

चन्द्रस्य सत्त्वं यदतैमिरिकेण चक्षुष्मता न गृह्यते ।

नैवं न गृद्यत इति चेत् ?

न, सुषुप्तसमाहितयोर-ग्रहणात् ।

् सुषुप्तेऽग्रहणसन्यासक्तवदिति चेत् ।

न, सर्वाग्रहणात् । जाग्रत्स्वमयोरन्यस्य ग्रहणात्सन्त्वमेवेति
चेन्नः अविद्याकृतत्वाजाग्रत्स्वमयोः; यदन्यग्रहणं जाग्रत्स्वमयोस्तद्विद्याकृतमविद्याभावेऽभावात् ।

सुषुप्तेऽग्रहणमप्यविद्याकृत-

द्वितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता यही है कि वह तिमिररोगरहित नेत्रोंवाळे पुरुषद्वारा ग्रहण नहीं किया जाता।

पूर्व ० - परन्तु हैतका प्रहण न होता हो-ऐसी बात तो है नहीं।

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि सोये हुए और समाधिस्थ पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता ।

पूर्व ० —िकन्तु सुषु िसमें जो द्वैतका अग्रहण है वह तो विषयान्तरमें आसक्तिचित्त पुरुषके अग्रहणके समान है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उस समय तो सभी पदार्थोंका अप्रहण है [फिर वह अन्यासक्तचित कैसे कहा जा सकता है ? ] यदि कहो कि जाप्रत् और खप्तावस्थामें अन्य पदार्थोंका प्रहण होनेसे उनकी सत्ता है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि जाप्रत् और खप्न अविद्या-कृत हैं। जाप्रत् और खप्नमें जो अन्य पदार्थका प्रहण है वह अविद्याके कारण है, क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति होनेपर उसका अभाव हो जाता है?

पूर्व ० - सुषुप्तिमें जो अग्रहण है

वह भी तो अविद्याने ही कारण है।; CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

मिति चेत् ? CC-0. Prof. Satya

न, खाभाविकत्वात् । द्रव्य-

स्य हि तत्त्वमविकि-वस्तुनस्तात्त्विक-या परानपेक्षत्वात्। विशेषरूपयो-निर्वचनम् विक्रिया न तत्त्वं-

परापेक्षत्वात् । न हि कारकापेक्षं वस्तुनस्तन्त्वम् । सतो विशेषः कारकापेक्षः, विशेषश्च विक्रिया। जाग्रत्स्वमयोश्च ग्रहणं विशेषः। यद्भि यस्य नान्यापेक्षं स्वरूपं तत्तस्य तत्त्वम्, यदन्यापेक्षं न तत्तत्त्वम्; अन्याभावेऽभावात् । तस्मात्खाभाविकत्वाञ्जाग्रत्खम-वन सुषुप्ते विशेषः।

येषां पुनरीश्वरोऽन्य आत्मनः

कार्य मेददृष्टे-चान्यत्तेषां र्भयहेतुत्वम् भयानिवृत्तिर्भयस्या-

न्यनिमित्तत्वात्।सतश्चान्यस्यात्म-

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंिक वह तो खाभाविक है। द्रव्यका तालिक स्ररूप तो विकार न होना ही है, क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं होती । दूसरेकी अपेक्षावाला होनेके कारण विकार तत्त्व नहीं है। जो कर्ता, कर्म, करण आदि कारकोंकी अपेक्षावाला होता है वह वस्तुका तत्त्व नहीं होता । विद्यमान वस्तुका विशेष रूप कारकोंकी अपेक्षावाल होता है, और विशेष ही विकार होता है। जाग्रत् और खप्रका जो प्रहण है वह भी विशेष ही है। जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे रहित होता है वही उसका तच होता है और जो अन्यकी अपेक्षा-वाला होता है वह तत्त्व नहीं होता, क्योंकि उस अन्यका अभाव होनेपर उसका भी अभाव हो जाता है। अतः [सुषुप्तावस्था] खामाविक होनेके कारण उस समय जाग्रत् और सम के समान विशेषकी सत्ता नहीं है।

किन्तु जिनके मतमें ईश्वर आत्म-से भिन्न है और उसका कार्यहर यह जगत् भी भिन्न है उनके भयकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भय दूसरेके ही कारण हुआ करता है। अन्य पदार्थ यदि सत् होगा तव तो उसके खरूपका हानानुपपत्तिः ते . ज नामासत्त आ काहिं खेलसकाता और यदि

त्मलाभः । सापेक्षस्यान्यस्य भय-हेत्तत्विमिति चेन्न,तस्यापि तुल्य-त्वात् । यद्धर्माद्यनुसहायीभृतं नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्या-न्यद्भयकारणं स्थात्तस्यापि तथा-भृतस्यात्महानाभावाद्भयानिवृत्तिः आत्महाने वा सदसतोरितरेत-रापत्तौ सर्वत्रानाश्वास एव।

संसारस्य अविद्या-शनाशानयो-र्नात्मधर्मत्त्रम् कल्पितत्वाददोषः तैमिरिकदृष्टस्य हि द्वितीयचन्द्र-स्य नात्मलाभो नाशो वास्ति। विद्याविद्ययोस्तद्धर्मत्वमिति चेन्न

प्रत्यक्षत्वात् ।

एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य

होगा तो उसके खरूपकी सिद्धि ही नहीं हो सकती। यदि कहो कि दूसरा (ईश्वर) तो [हमारे धर्माधर्म आदिकी ] अपेक्षासे ही भयका कारण है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह [सापेक्ष ईश्वर] भी वैसा ही है । जो कोई [ ईश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य या अनित्य अधर्मादिरूप सहायक निमित्त-की अपेक्षासे भयका कारण होता है, यथार्थ होनेके कारण उसके खरूपका भी अभाव न उसके भयकी निवृत्ति नहीं हो सकती; और यदि उसके खरूपका अभाव माना जाय तो सत् और असत्को इतरेतरत्व [ अर्थात् सत्को असत्त्व और असत्को सत्त्व ] की प्राप्ति होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया जा सकता।

परन्तु एकत्व-पक्ष खोकार करने-पर तो सारा संसार अपने कारणके सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण कोई दोष ही नहीं आता । तिमिर रोगके कारण देखे गये द्वितीय चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति ही होती है और न नाश ही। यदि कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो आत्माके ही धर्म हैं [इसलिये उनके कारण आत्माका विकार होता होगा ] तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि विवेक्त्रविवेक्ते। अवेशतो अवस्था (श्रासमाते दश्य ) हैं। रूपादिवत्प्रत्यक्षावुपलभ्येते अन्तः-करणस्यौ । न हि प्रत्यक्षस्य सतो द्रष्ट्धर्मत्त्रम्। अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते मूढोऽहमविविक्तं मम विज्ञान-मिति।

तथा विद्याविवेकोऽनुभूयते । उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो विद्याम्। तथा चान्येऽवधारयन्ति। तस्मानामरूपपक्षस्यैव विद्याविद्ये नामरूपे च नात्मधर्मी । "नाम-रूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तह्रब्र" ( छा० उ०८। १४। १) इति श्रुत्यन्तरात्। ते च पुनर्नामरूपे सवितर्यहोरात्रे इव कल्पितेन परमार्थतो विद्यमाने। अभेदे "एतमानन्दमयमा-त्मानम्रुपसंक्रामति" (तै० उ० २।८।५) इति कर्मकर्तृत्वा-नुपपत्तिरिति चेत्रिषे. Satya Vrat Sha

रूप आदि विषयोंके समान अन्तः-करणमें स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाला रूप द्रष्टाका धर्म नहीं हो सकता । 'मैं मृद हूँ, मेरी बुद्धि मलिन हैं इस प्रकार अविद्या भी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण की जाती है।

इसी प्रकार विद्याका पार्थक्यभी अनुभव किया जाता है। बुद्धिमान लोग दूसरोंको अपने ज्ञानका उपदेश किया करते हैं। तथा दूसरे लेग भी उसका निश्चय करते हैं। अतः विद्या और अविद्या नाम-रूप पक्षके ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके धर्म नहीं हैं, जैसा कि "जो नाम और रूपका निर्वाह करनेवाल है तथा जिसके भीतर वे (नाम और रूप ) रहते हैं' वह ब्रह्म है। इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। वे नाम-रूप भी सूर्यमें दिन औ रात्रिके समान कल्पित ही हैं, वस्तुतः विद्यमान नहीं हैं।

पूर्व ०-किन्तु[ईश्वर और जीका] अमेद माननेपर तो "वह इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होताहै इस श्रुतिमें जो [पुरुषका] कर्तृत औ [आनन्दमय आत्माका]कर्मल बताव

कि विहर्ण्यपन नहीं होता ?

तः विज्ञानमात्रत्वात्संक्रमण-स्य। न जल्बकादि-संक्रमणशब्द-तात्पर्यम् वत्संक्रमणिमहोप-दिश्यते, किं तर्हि ? विज्ञानमात्रं संक्रमणश्चतेरर्थः।

ननु मुख्यमेव संक्रमणं श्रुयत उपसंक्रामतीति चेत् ? नः अन्नमयेऽदर्शनात्। न बनमयम्पसंकामतो वाह्यादसा-ह्योकाञ्जलकावत्संक्रमणं दश्यते-ऽन्यथा वा।

मनोमयस्य वहिर्निर्गतस्य विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्या-वृत्त्यात्मसंक्रमणिमति चेत् ?

नः खात्मनि क्रियाविरोधा-

दन्योऽन्मयमन्यम्यसंक्रामतीति

प्रकृत्य मनोमयो विज्ञानमयो वा

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि पुरुष-का संक्रमण तो केवल विज्ञानमात्र है । यहाँ जोंक आदिके संक्रमणके समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश नहीं किया जाता। तो कैसा ? इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवल विज्ञानमात्र है।\*

पूर्व ०- 'उपसंकामित' इस पदसे यहाँ मुख्य संक्रमण ( समीप जाना ) हो अभिप्रेत हो तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि अन्नमयमें मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता-अन्नमयको उपसंक्रमण करनेवालेका जोंकके समान इस बाह्य जगत्से अथवा किसी और प्रकारसे संक्रमण नहीं देखा जाता।

पूर्व ० - बाहर [निकलकर विषयोंमें] गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय कोशोंका तो वहाँसे पुनः छौटनेपर अपनी ओर होना सङ्क्रमण हो ही सकता है ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इससे अपनेमें ही अपनी क्रिया होना-यह विरोध उपस्थित होता है। अन्नमयसे भिन्न पुरुष अपनेसे भिन्न अन्नमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार

अर्थात् यहाँ 'संक्रमण' शब्दका अर्थ 'जाना' या 'पहुँचना' नहीं बिल्क 'जानना' है। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

स्वात्मानमेवोपसंक्रामतीति रोधः स्यात् । तथा नानन्दमय-स्यात्मसंक्रमणग्रुपपद्यते। तस्मान प्राप्तिः संक्रमणं नाप्यन्नमयादी-नामन्यतमकर्तृकम्। पारिशेष्याद -**न्न**मयाद्यानन्द्मयान्तात्मव्यति-रिक्तकर्वकं ज्ञानमात्रं च संक्रमण-

मुपपद्यते ।

ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्तः-स्यस्यैव सर्वान्तरस्याकाशाद्यन-मयान्तं कार्यं सृष्ट्वानुप्रविष्टस्य हृद्यगुहाभिसंबन्धादन्मयादि-ष्वनात्मखात्मविभ्रमः संक्रमणे-नात्मविवेकविज्ञानोत्पच्या विन-श्यति । तदेतस्मिन्नविद्याविभ्रम-नाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न बन्यथा सर्वगतस्यात्मनः संक्र-मणग्रुपपद्यते (C-0. Prof. Satya Vrat Shaहों सि॰ एक्सिय नहीं है।

प्रकरणका आरम्भ करके अव भनो-अथवा विज्ञानमय ही प्राप्त होता है' ऐसा कहनेमें उससे विरोध आता है। इसी प्रकार आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त होना सम्भव नहीं है; अतः प्राप्तिका नाम संक्रमण नहीं है और न वह अन्नमयादिमेंसे किसीके द्वारा किया जाता है। फलतः आत्मासे भिन्न अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश-पर्यन्त जिसका कर्ता है वह ज्ञानमात्र ही संक्रमण होना सम्भव है।

इस प्रकार 'संक्रमण' शब्दका अर्थ ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय कोशके भीतर स्थित सर्वान्तर तथा आकारासे लेकर अन्नमयकोशपर्यन कार्यवर्गको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट आत्माका जो हृद्यगुहाके सम्बन्धसे अन्नमय आदि अनात्माओं-में आत्मत्वका भ्रम है वह संक्रमण-खरूप विवेक ज्ञानकी उत्पत्तिसे नष्ट हो जाता है। अतः इस अविद्यारूप भ्रमके नाशमें ही संक्रमण शब्दका उपचार (गौणरूप) से प्रयोग किया गया है; इसके सिवा किसी और प्रकार सर्वगत आत्माका संक्र<sup>मण</sup> वस्त्वन्तराभावाच । न च स्वात्मन एव संक्रमणम् । न हि जल्कात्मानमेव संक्रामति । तस्मात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्त्यर्थमेव वहुभवनसर्गप्रवेशरसलाभाभय-संक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि सर्वव्यवहारविषयेः न तु परमार्थतो निर्विकल्पे ब्रह्मणि कश्चिदपि विकल्प उपपद्यते ।

तमेतं निर्विकल्पमात्मानमेवंक्रमेणोपसंक्रम्य विदित्वा न
विभेति कुतश्चनाभयं प्रतिष्ठां
विन्दत इत्येतस्मिन्नथेंऽप्येष श्लोको भवति । सर्वस्यैवास्य प्रकरणस्यानन्दवल्ल्यर्थस्य संक्षेपतः
प्रकाश्चनायैष मन्त्रो भवति।।५॥

आत्मासे भिन्न अन्य अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो सकता ] । अपना अपनेको ही प्राप्त होना तो सम्भव नहीं है। जोंक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) नहीं करती। अतः 'ब्रह्म स्त्यख्ख्प, ज्ञानस्ररूप और अनन्त है' इस पूर्वीक्त लक्षणवाले आत्माके ज्ञानके लिये ही सम्पूर्ण व्यवहारके आधार-भूत ब्रह्ममें अनेक होना, सृष्टिमें अनुप्रवेश करना, आनन्दकी प्राप्ति, अभय और संक्रमणादिकी कल्पना की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्प ब्रह्ममें कोई विकल्प होना सम्भव है नहीं ।

इस प्रकार क्रमशः उस इस निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण-कर अर्थात् उसे जानकर साधक किसोसे भयभीत नहीं होता । वह अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है । इसो अर्थमें यह श्लोक भी है । इस सम्पूर्ण प्रकरणके अर्थात् आनन्द-वल्लीके अर्थको संक्षेपसे प्रकाशित करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥५॥

इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यामष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

## नवम अनुकाक

ब्रह्मानन्दका अनुभव करनेवाले विद्वान्की अभयप्राप्ति

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिसेति कुतश्चनेति । एत -ह वाव न तपति। किमह ५ साधु नाकरवस्। किमहं पाप-मकरविमति । स य एवं विद्वानेते आत्मान १ रपृण्ते । उमे ह्येवैष एते आत्मानं रपृशुते । य एवं वेद । इत्युप-निषत् ॥ १॥

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त न करके छौट आती है उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला किसीसे भी भयभीत नहीं होता। उस विद्वान्को, मैंने ग्रुभ क्यों नहीं किया, पापकर्म क्यों कर डाला-इस प्रकारकी चिन्ता सन्तप्त नहीं करती । उन्हें ये पाप और पुण्य ही तापके कारण हैं--] इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् अपने आत्माको प्रसन्न अथवा सवल करता है उसे ये दोनों आत्मखरूप ही दिखायी देते हैं। [ वह कौन है ? ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्भेत आनन्दस्वरूप ब्रह्मको ] जानता है । ऐसी यह उपनिषद् ( रहरा-विद्या ) है।

यतो यस्मानिविकल्पाद्यथोक्त-लक्षणादद्वयानन्दादात्मनो वाचो- पाससे द्रव्यादि सविकल्प वस्तुओंको **ऽभिधानानि द्रच्यादिस्यिक्रस्य**न अअभिधानः । वस्तुत्वमें [ ब्रह्मकी

लक्षणोंवाले जिस पूर्वोक्त लक्षणीवाल निर्विकल्प अद्वयानन्दरूप आत्माके वाक्य-प्रकाशित करनेवाला

वस्तुविषयाणि वस्तुसामान्या-निर्विकल्पेऽद्वयेऽपि ब्रह्मणि प्रयो-क्त्रभिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना-त्यप्राप्याप्रकाश्येव निवर्तन्ते खसामध्याद्धीयन्ते-

मन इति प्रत्ययो विज्ञानम्। तच यत्राभिधानं प्रवृत्तमतीन्दि-येऽप्यर्थे तद्थे च प्रवर्तते प्रका-शनाय । यत्र च विज्ञानं तत्र वाचः प्रवृत्तिः। तस्मात्सहैव वाष्ट्रानसयोरभिधानप्रत्यययोः प्रवृत्तिः सर्वत्र ।

तसाद्रसप्रकाशनाय सर्वथा प्रयोक्तुभिः प्रयुज्यमाना अपि वाचो यसमाद्रप्रत्ययविषयाद्न-मियेयाद दृश्यादि विशेषणात्सहैव मनसा विज्ञानेन सर्वप्रकाशन-समर्थेन निवर्तन्ते तं ब्रह्मण आ-नन्दं श्रोतियस्यावृजिनस्यक्तिमहें प्रदेशक प्रतिकामस्य को निष्पाप

अन्य सविकल्प वस्तुओंके ] समान समझनेके कारण क्ताओंद्वारा, ब्रह्म-के निर्विकल्प और अद्वैत होनेपर भी, उसका निर्देश करनेके लिये प्रयोग किया जाता है, उसे न पाकर अर्थात् उसे प्रकाशित किये बिना ही छौट आता है-अपनी सामर्थ्यसे च्युत हो जाता है-

(भनसा सह' (भनके सहित) इस पदसमूहमें ] 'मन' शब्द प्रत्यय अर्थात् विज्ञानका वाचक है। वह, जहाँ-कहीं अतीन्द्रिय पदार्थोंमें भी शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे प्रकाशित करनेके लिये प्रवृत्त हुआ करता है। जहाँ कहीं भी विज्ञान है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है। अतः अभिघान और प्रत्ययरूप वाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ ही प्रवृत्ति होती है।

इसलिये वक्ताओंद्वारा सर्वथा ब्रह्मका प्रकाश करनेके लिये ही प्रयोगकी हुई वाणी, जिस प्रतीतिके अविषयभूत, अकथनीय, अदृश्य और निर्विशेष ब्रह्मके पाससे मन अर्थात् सबको प्रकाशित करनेमें समर्थ विज्ञानके सहित छौट आती है उस

तस्य सर्वेषणाविनिर्धुक्तस्यात्मभृतं विषयविषयिसंबन्धविनिर्म्रकः खाभाविकं नित्यमविभक्तं पर-मानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्यथोक्तेन विधिना न विभेति कुतश्चन निमित्ताभावात्।

न हि तसाद्विदुषोऽन्यद्वस्त्व-न्तरमस्ति भिन्नं यतो विभेति । अविद्यया यदोद्रमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवतीति ह्युक्तम्। विदुषश्चाविद्याकार्यस्य तैमिरिक-दृष्टद्वितीयचन्द्रवन्नाशाद्भयनिमि-त्तस्य न विभेति कुतश्रनेति युज्यते ।

मनोमये चोदाहतो मन्त्रो मनसो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वात् । तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्त-त्यर्थं न विभेति कदाचनेति भयमात्रं प्रतिषिद्धमिहाद्वैतविषये न विभेति कुतश्रनेति भयनिमि-त्तमेव प्रतिषिध्यते pf. Satya Vrat Shasti निमित्तको ही प्रतिषेध किया जाता है

अकामहत और सब एवणाओंसे मुक्त साधकके आत्ममूत, विषय-विषयी सम्बन्धसे खाभाविक, नित्य और अविभक्त ऐसे ब्रह्मके उत्कृष्ट आनन्दको पूर्वीक विधिसे जाननेवाला पुरुष कोई भयका निमित्त न रहनेके कारण किसीसे भयभीत नहीं होता।

उस विद्वान्से भिन्न कोई दूसरी वस्त ही नहीं है जिससे कि उसे भय हो । अविद्यावश जब थोड़ा-सा भी अन्तर करता है तभी जीवको भय होता है-ऐसा कहा ही गया है। अतः तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय चन्द्रमाके समान विद्वान्के अविद्या-के कार्यभूत भयके निमित्तका नाश हो जानेके कारण वह किसीसे नहीं डरता-ऐसा कहना ठीक ही है।

मनोमय कोशके प्रकरणमें यह मन्त्र उदाहरणके लिये दिया गया था, क्योंकि मन ब्रह्मविज्ञानका साधन है। उसमें ब्रह्मत्वका आरोप करके उसकी स्तुतिके लिये ही <sup>(व्ह</sup> कभी नहीं डरता' इस वाक्यसे उसके भयमात्रका प्रतिषेध किया गया गा यहाँ अद्वैतप्रकरणमें 'वह किसीरे नहीं डरता?—इस प्रकार भ<sup>यके</sup> नन्वस्ति भयनिमित्तं साध्व-करणं पापक्रिया च ?

नैवम्; कथमित्युच्यते—एतं यथोक्तमेवंविदम्, ह वावेत्यव-धारणार्थी, न तपति नोद्रेज-यति न संतापयति । कथं पुनः साध्वकरणं पापिक्रया च न तपतीत्युच्यते । किं कसात्साध शोभनं कर्म नाकरवं न कृतवा-नसीति पश्चात्संतापो भवत्या-सने मरणकाले । तथा कि कसात्पापं प्रतिषिद्धं कमीकरवं कृतवानसीति च नरकपतनादि-दुःखभयात्तापो भवति । ते एते साध्वकरणपापिक्रये एवमेनं न तपतो यथाविद्वांसं तपतः।

कस्मात्पुनर्विद्वांसं न तपत इत्युच्यते—स य एवंविद्वानेते साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यात्मानं स्पृणुते प्रीणयति<sup>्</sup>बेर्स्थितिःचा शंका-किन्तु ग्रुभ कर्मका न करना और पापकर्म करना यह तो भयका कारण है ही ?

समाधान-ऐसी वात नहीं है। किस प्रकार नहीं है सो वतलाया जाता है-इस पूर्वोक्तको अर्थात् इस प्रकार जाननेवालेको वह तस-उद्विग्न अर्थात् सन्तप्त नहीं करता । मूलमें 'ह' और 'वाव' ये निश्चयार्थक निपात हैं। वह पुण्यका न करना और पापिकया उसे किस प्रकार ताप नहीं देते ? इसपर कहते हैं-'मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया' ऐसा पश्चात्ताप मरणकाल समीप आनेपर हुआ करता है तथा 'मैंने पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों किया' ऐसा दुःख नरकपात आदि-के भयसे होता है। ये पुण्यका न करना और पापका करना इस विद्वान्को इस प्रकार संतप्त नहीं करते जैसे कि वे अविद्वान्को किया करते हैं।

वे विद्वान्को क्यों सन्तप्तं नहीं करते १ सो बतलाया जाता है—ये पाप-पुण्य ही तापके हेतु हैं—इस प्रकार जाननेयाला जो विद्वान् शास्माको प्रसाब अभ्रावा सबल करता परमात्मभावेनोभे पश्यतीत्यर्थः।
उभे पुण्यपापे हि यसादेवमेष
विद्वानेते आत्मानमात्मरूपेणैव
पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण
शून्ये कृत्वात्मानं स्पृणुत एव।
को य एवं वेद यथोक्तमद्वैतमानन्दं ब्रह्म वेद तस्यात्मभावेन
हच्टे पुण्यपापे निर्वीयें अतापके
जन्मान्तरारम्भके न भवतः।

इतीयमेवं यथोक्तास्यां वछ्णां ब्रह्मविद्योपनिषत्सर्वाभ्यो विद्या-भ्यः परमरहस्यं दर्शितमित्यर्थः। परं श्रेयोऽस्यां निषण्णमिति ॥१॥

है अर्थात् इन दोनोंको परमातममाव-से देखता है [ उसे ये पाप-पुण्य सन्तप्त नहीं करते ] । क्योंकि वे पाप-पुण्य दोनों ऐसे हैं [ अर्थात आत्मस्वरूप हैं ] अतः यह विद्वान् इस पाप-पुण्यरूप आत्माको आता-भावनासे ही अपने विशेषरूपसे शून्य कर आत्माको ही तृप्त करता है। वह विद्वान् कौन है ? जो इस प्रकार जानता है अर्थात पर्वोक्त अद्वेत एवं आनन्दस्वरूप ब्रह्मको जानता है। उसके आत्मभावसे देखे हुए पुण्य-पाप निर्वीर्य और ताप पहुँचानेवाले न जन्मान्तरके आरम्भक नहीं होते।

इस प्रकार इस वर्छीमें, जैसी कि ऊपर कही गयी है, यह ब्रह्मविधा-रूप उपनिषद् है। अर्थात् इसमें अन्य सब विद्याओंकी अपेक्षा परम रहस्य प्रदर्शित किया गया है। इस विद्यामें ही परम श्रेय निहित है॥१॥

इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥९॥

इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजका चार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादिशिष्य-श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये ब्रह्मानन्दवल्ली समाप्ता ।

CC-0. Prof. Satya Vest Shastis Collection.



#### मथम अनुकाक

भृगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर बह्मविद्याविषयक प्रश्न करना तथा वरुणका ब्रह्मोपदेश

सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्माकाशा-

दिकार्यम<mark>नमयान्तं</mark> स्रष्टा तदेवानुप्रविष्टं

विशेषविद्वोपलभ्यमानं यसात्तसात्सर्वकार्यविलक्षणमद्दश्यादिधर्मकमेवानन्दं तदेवाहमिति
विजानीयादनुप्रवेशस्य तदर्थत्यातस्यैवं विजानतः ग्रुभाग्रुभे
कर्मणी जन्मान्तरारम्भके न
भवत इत्येवमानन्दवल्ल्यां विवसितोऽर्थः परिसमाप्ता च ब्रह्मविद्या। अतः परं ब्रह्मविद्यासाधनं तपो वक्तव्यमनादिविषयाणि चोपासन्ध्रिनुक्तानीस्यतः व्यक्तिमा स्त्राहित हर्गहिति हैं।

२६

क्योंकि सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म ही आकाशसे छेकर अन्नमय-पर्यन्त कार्यवर्गको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो सविशेष-सा उपलब्ध हो रहा है इसलिये वह सम्पूर्ण कार्यवर्गसे विलक्षण अदृश्यादि धर्म-वाला आनन्द ही है; और वहीं मैं हूँ-ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि उसके अनुप्रवेशका यही उद्देश्य है। इस प्रकार जाननेवाले उस साधकके ग्रुभाग्रुभ कर्म जन्मान्तरका आरम्भ करनेवाले नहीं होते । आनन्दवल्लीमें यही विषय कहना अभीष्ट था । अव ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो चुकी। यहाँसे आगे ब्रह्मविद्याके साधन तपका निरूपण करना है तथा जिनका पहले निरूपण नहीं किया गया है उन अन्नादिविषयक उपासनाओंका भी इसीलिये इस इद्मार्भ्यते-

प्रकरणका आरम्भ किया जाता है-

भूगुर्वे वारुणिः वरुणं पितरसुपससार भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षः श्रोत्रं मनो वाचमिति । त ५ होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्य-भिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्य । तद् ब्रह्मेति । स तपो-ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥

वरुणका सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु अपने पिता वरुणके पास गया और बोळा-] 'भगवन् ! मुझे ब्रह्मका बोध कराइये ।' उससे वरुणने यह कहा- अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाक् [ ये ब्रह्मकी उपलिखके द्वार हैं ]।' फिर उससे कहा-'जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्तर्मे विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा कर; वही ब्रह्म है।' तब उस ( भृग ) ने तप किया और उसने तप करके-॥ १॥

आख्यायिका विद्यास्तुतये, प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तेति--भृगुवें वारुणिः । वैश्वब्दः प्रसि-द्धानुसारको भृगुरित्येवंनामा प्रसिद्धोऽनुसार्यते । वारुणिर्वरु-

पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस (विद्या) का उपदेश किया था-इस दृष्टिसे यह आख्यायिका विद्याकी स्तुतिके लिये है। 'भृगुर्वे वारुणिः' इसमें 'वै' शब्द प्रसिद्धका समरण करानेवाला है। इससे 'मृगु' इस नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अनुसारण कराया जाता है जो वारुणि अर्थात् णसापत्यं वारुमिर्वस्पातं अभितर्गं अस्वाक्ता । वह ब्रह्मकी

ब्रह्म विजिज्ञासुरुपससारोपगत-वान्, अधीहि भगवो ब्रह्मेत्य-नेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय कथय। स च पिता विधिवदुप-सन्नाय तस्मै पुत्रायैतद्वचनं प्रोवाच । असं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचिमिति।

अन्नं शरीरं तद्भ्यन्तरं च वरुणोपदिष्ट- प्राणमत्तारसुपल-महाप्राप्तिद्वाराणि विधसाधनानि चक्षः श्रोत्रं मनो वाचमित्येतानि ब्रह्मो-पलब्धौ द्वाराण्युक्तवान् । उक्तवा च द्वारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं भृगुं होवाच ब्रह्मणो लक्षणम्। किं तत ?

यतो यसाद्वा इमानि ब्रह्मा-दीनि स्तम्बपर्यन्तानि **ब्रह्मलक्षणम्** भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति प्राणा-न्धारयन्ति वर्धन्ते वर्धनिर्विन् श्रिकारो वित्राक्षाक्ष्मानामकाळा उपस्थित होनेपर

जाननेकी इच्छावाला होकर अपने पिता वरुणके पास गया । अर्थात् 'हे भगवन् ! आप मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये' इस मन्त्रके द्वारा [ उसने गुरूपसदन किया ] 'अधीहि' शब्दका अर्थ अध्यापन ( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा समझना चाहिये । उस पिताने अपने पास विधिपूर्वक आये हुए उस पुत्रसे यह वाक्य कहा-'अनं प्राणं चक्षः श्रोत्रं मनः वाचम् ।'

'अन अर्थात् शरीर उसके भीतर अन भक्षण करनेवाला तदनन्तर विषयोंकी उपलब्धिके साधनभूत चक्षु, श्रोत्र, मन और वाक ये ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वाररूप हैं '-ऐसा उसने कहा । इस प्रकार इन द्वारभूत अन्नादिको बतलाकर उसने उस मृगुको ब्रह्मका लक्षण वतलाया । वह क्या है ? [ सो बतलाते हैं-]

जिससे ब्रह्मासे छेकर स्तम्बपर्यन्त ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन होते हैं, जिसके आश्रयसे ये जन्म छेनेके अनन्तर जीवित रहते-प्राण धारण करते अर्थात् वृद्धिको प्राप्त होते हैं च यत्प्रयन्ति यद्ब्रह्म प्रतिगच्छ-न्ति, अभिसंविशन्ति तादात्म्य-मेव प्रतिपद्यन्ते । उत्पत्तिस्थिति-लयकालेषु यदात्मतां न जहति भूतानि तदेतद्ब्रह्मणो लक्षणम्। तद्वस विजिज्ञासख विशेषेण ज्ञातुमिच्छख । यदेवंलक्षणं ब्रह्म तद्नादिद्वारेण प्रतिपद्यस्वे-त्यर्थः । श्रुत्यन्तरं च-"प्राण-स प्राणमुत चक्षुषश्रक्षुरुत श्रोत्रस श्रोत्रमनस्यानं मनसो ये मनो विदुस्ते निचिक्युर्बस पुराण-मग्च्यम्" ( वृ० उ० ४ । ४ । १८) इति ब्रह्मोपलब्धौ द्वारा-ण्येतानीति दर्शयति ।

स भृगुर्वह्योपलब्धिद्वाराणि मह्मोपलन्धये ब्रह्मलक्षणं च श्रुत्वा भृगोस्तपः पितुस्तपो ब्रह्मोप-लब्धिसाधनत्वेनातप्यत वान्। कुतः पुनरनुपदिष्टस्यैव जिसके प्रति प्रयाण अर्थात् जिस ब्रह्मके प्रति गमन करनेवाळे वे जीव उसमें प्रवेश करते—उसके तादात्म्यभावको प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति, स्थिति और लयकालमें प्राणी जिसकी तद्रृपताका त्याग नहीं करते यही उस ब्रह्मका लक्षण है। त् उस ब्रह्मको विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा कर; अर्थात् जो ऐसे लक्षणों-वाला वहा है उसे अनादिके द्वारा प्राप्त कर । "ब्रह्म प्राणका प्राण, चक्षका चक्ष, श्रोत्रका श्रोत्र, अनुका अन और मनका मन है-ऐसा जो जानते हैं वे उस पुरातन और श्रेष्ठ ब्रह्मको साक्षात् जान सकते हैं" ऐसी एक दूसरी श्रुति भी इस बातको प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वारखरूप हैं।

उस भूगुने अपने पितासे ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार और ब्रह्मका लक्षण सुनकर ब्रह्मसाक्षात्कारके साधन-रूपसे तप किया। यहाँ प्रश्न होता है कि ] जिसका उपदेश ही नहीं दिया गया था उस तपके ब्रिह्मप्राप्तिका । साधन तपसः साधनत्वप्रतिषानिर्भृषाके श्राव शानगर्भमुभी भेसे हुआ ? [ उत्तर-

सावशेषोक्तेः । अनादि ब्रह्मणः प्रतिपत्तौ द्वारं लक्षणं च यतो वा इमानीत्या खुक्तवान् । सावशेषं हि तत्साक्षाद्रह्मणोऽनिर्देशात्।

अन्यथा हि स्वरूपेणैव ब्रह्म निर्देष्टच्यं जिज्ञासवे पुत्रायेद-मित्थंरूपं ब्रह्मेति । न चैवं निर-दिशतिक तर्हि ? सावशेषमेवोक्त-वान् । अतोऽवगम्यते नूनं साध-नान्तरमप्यपेक्षते पिता ब्रह्म-विज्ञानं प्रतीति । तपोविशेषप्रति-पत्तिस्तु सर्वसाधकतमत्वात्। सर्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां साधनानां तप एव साधकतम साधनमिति हि प्रसिद्धं लोके। तसात्पित्रानुपदिष्टमपि ब्रह्म-विज्ञानसाधनत्वेन तपः प्रतिपेदे भृगुः। तच तपो बाह्यान्तः-कर्णसमाधानं तद्द्वारकत्वाद्रस

क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन सावरोष ( जिसमें कुछ कहना रोष रह गया हो-ऐसा ) था। वरुणने 'यतो वा इमानि भूतानि' इत्यादि रूपसे अन्नादि त्रह्मकी प्राप्तिका द्वार और लक्षण कहा था। वह सावशेष (असम्पूर्ण) था, क्योंकि उससे ब्रह्मका साक्षात् निर्देश नहीं होता।

नहीं तो, उसे अपने जिज्ञासु पुत्रके प्रति 'वह ब्रह्म ऐसा है' इस प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश करना चाहिये था। किन्तु इस प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है। तो किस प्रकार किया है ? उसने उसे सावशेष हो उपदेश किया है। इससे जाना जाता है कि उसके पिताको अवस्य ही ब्रह्मज्ञानके प्रति किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा है । सबसे बड़ा साधन होनेके कारण भूगने तपको ही विशेष रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य विषय नियत हैं उन साधनोंमें तप ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने-वाला साधन है-यह वात लोकमें प्रसिद्ध हो है। इसलिये पिताके उपदेश न देनेपर भी भृगुने ब्रह्म-विज्ञानके साधनरूपसे तपको खीकार किया। वह तप वाह्य इन्द्रिय शर अन्तः क्रीणकां समाहित करना प्रतिपत्तेः । "मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्यैकाग्ऱ्यं परमं तपः। तन्न्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते" (महा० शा०२५०) ४) इति समृतेः। स च तपस्त-प्त्वा ॥१॥

ही है, क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति उसीके द्वारा होनेवाळी है। "मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप है। वह सब धर्मोंसे उत्कृष्ट है और वही परम धर्म कहा जाता है"-इस स्मृतिसे यही वात सिद्ध होती है। उस भृगुने तप करके-॥१॥

**⟨%→⟨§≫→**}>

इति भृगुवल्त्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ Dig C

## हितिया अनुवाक

अन ही नहा है —ऐसा जानकर और उसमें नहाके लक्षण घटाकर मृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुनः तप करना ।

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । अन्नाद्धये व खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितर-मुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त ५ होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्तवा।। १।।

अन ब्रह्म है-ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा प्रयाण करते समय अन्नमें ही लीन होते हैं। ऐसा जानकर वह कि अपने पिता वरुणके पास आया [ और कहा—] 'भगवन् । मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये । वर्रणने उससे Shastri Collection तपके द्वारा जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है।' तब उसने तप किया और उसने तप करके-॥१॥

अनं ब्रह्मेति व्यजानाद्वि-ज्ञातवान् तद्धि यथोक्तलक्षणो-कथम् ? अनाद्वचे व विविमानि भूतानि जायन्तेः अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्य भिसं विशन्तीति ब्रह्मत्वमित्यभि-**युक्तमन्त्र**स्य प्रायः । स एवं तपस्तप्त्वानं ब्रह्मेति विज्ञायान्नलक्षणेनोप-पत्त्या च पुनरेव संशयमापन्नो वरुणं पितर्युपससार । अधीहि भगवी ब्रह्मेति।

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु-च्यते-अन्नस्योत्पत्तिदर्शनात् । तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधना-तिशयत्वावधारणार्थः । यावद्व-

बणो लक्षणं निरतिशयं न भवति गवच जिज्ञासा न निवर्तते

अन्न त्रहा है-ऐसा जाना। वही उपर्युक्त लक्षणसे युक्त है। सो कैसे? क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा मरणोन्मुख होनेपर अन्नमें ही छीन हो जाते हैं। अतः तालर्य यह है कि अनका ब्रह्मरूप होना ठीक ही है । वह इस प्रकार तप करके तथा अनके लक्षण और युक्तिके द्वारा 'अन ही ब्रह्म हैं ऐसा जानकर फिर भी संशयप्रस्त हो पिता वरुणके पास आया [ और बोला ] 'भगवन ! मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये'।

परन्त इसमें उसके संशयका कारण क्या था ? सो बतलाया जाता है। अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे ि उसे ऐसा सन्देह हुआ ] । यहाँ तपका जो वारम्बार उपदेश किया गया है वह उसका प्रधानसाधनव प्रदर्शित करनेके लिये है। अर्थात् जबतक ब्रह्मका लक्षण निरतिशय न हो जाय और जबतक तेरी जिज्ञासा शान्त न हो तबतक तप तावत्तप एव ते सर्घिनम् "pf तिष्य एही तिर्विक्य मानवाक है। तालपर्य यह सैव ब्रह्म विजिज्ञासस्वेत्यर्थः । है कि त् तपसे ही ब्रह्मको जाननेकी ऋज्वन्यत् ॥ १॥

इच्छा कर । शेष अर्थ सरल है ॥१॥



इति भृगुवल्त्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ 

# हतीय अनुकाक

प्राण ही बहा है -ऐसा जानकर और उसीमें बहाके लक्षण घटाकर भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुनः तप करना।

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राणाद्ध्ये व खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं पुनरेव प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तः होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मोति । स तपो-ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥

प्राण ब्रह्म है—ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर प्राणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्सुख होनेपर प्राणमें ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता वरुणके पास आया । [ और बोला—] 'भगवन् ! मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये।' उससे वरुणने कहा—'तू तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर। तप ही ब्रह्म हैं भिन्न तिवा उसिने तप किया और उसने तप करके ॥ १॥

# चतुर्थ अनुकाक

मन ही त्रह्म है—ऐसा जानकर और उसमें त्रह्मके लक्षण घटाकर भृगुका पुनः वरुणके पास आना त्र्यौर उसके उपदेशसे पुनः तप करना

मनो ब्रह्मोति व्यजानात्। मनसो ह्येव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते। मनसा जातानि जीवन्ति। मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रह्मोति। त्र होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्मोति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा॥१॥

मन ब्रह्म है—ऐसा जाना; क्योंकि निश्चय मनसे ही ये जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते हैं और अन्तमें प्रयाण करते हुए मनमें ही छीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर पिता वरुणके पास गया [और बोछा—] 'भगवन्! मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये।' वरुणने उससे कहा—'त् तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है।' तब उसने तप किया और उसने तप करके—॥ १॥

-sate-

इति भगुवल्ल्यां चतुर्थोऽतुवाकः ॥ ४ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

### पंचम अनुकाक

विज्ञान ही बहा है—ऐसा जानकर और उसमें बहाके लक्षण घटाकर मृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुनः तप करना

विज्ञानं ब्रह्मोति व्यजानात् । विज्ञानाद्वयेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविश्चन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मोति । त्र होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मोति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १॥

विज्ञान ब्रह्म है—ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय विज्ञानसे ही ये सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [और बोळा—] 'भगवन्! मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये।' वरुणने उससे कहा—'तू तपके द्वारा ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर। तप ही ब्रह्म है।' तब उसने तप किया और तप करके—॥ १॥

white the

इति भृगुवल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः॥ ५॥

CC-0. Prof. Satva Vra Shastri Collection.

#### षष्ट अनुकाक

आनन्द ही बह्य है--ऐसा भृगुका निश्चय करना, तथा इस भार्गवी वारुणी विद्याका महत्त्व और फल

आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात् । आनन्दाद्वयोव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा भागीवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता । स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति, प्रजया पशुभिर्बह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥१॥

आनन्द ब्रह्म है-ऐसा जाना; क्योंकि आनन्दसे ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनन्दमें ही समा जाते हैं। वह यह भूगुकी जानी हुई और वरुणकी उपदेश की हुई विद्या परमाकाशमें स्थित है। जो ऐसा जानता है वह ब्रह्ममें स्थित होता है; वह अनवान् और अनका भोक्ता होता है; प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है।। १॥

विश्रद्धात्मा तपसा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षण-

इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त हुए मृगुने प्राणादिमें पूर्णतया ब्रह्मका लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरकी मपत्रयञ्ज्ञानैः शनैरन्तिरसुप्रविश्याः । प्रीर्णक्रवेशिकारपंजापरूप साधनके न्तरतममानन्दं ब्रह्म विज्ञातवां-स्तपसैव साधनेन भृगुः। तस्माद्र-ह्मविजिज्ञासुना बाह्मान्तःकरण-समाधानलक्षणं परमं तपःसाधन-मनुष्टेयमिति प्रकरणार्थः।

अधुनाख्यायिकातोऽपसृत्य श्रुतिः स्वेन वचनेनाच्यायिका-निर्वर्त्यमर्थमाचष्टे-सैषा भागवी भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता वारुणी विद्या परमे व्योमन्हद्या-काशगुहायां परम आनन्देऽद्वैते प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्नमयादात्म-नोऽधिप्रवृत्ता । य एवमन्योऽपि तपसैव साधनेनानेनैव क्रमेणा-नुप्रविश्यानन्दं ब्रह्म वेद स एवं विद्याप्रतिष्ठानात्प्रतितिष्ठत्यानन्दे परमे ब्रह्मणि, ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः।

दृष्टं च फलं तस्योच्यते—

अनवान्प्रभृतमन्त्रमस्थार्गः ऽविद्यतः शक्तासं ८० हेटां अन्तवान् – जिसके

द्वारा ही सबकी अपेक्षा अन्तरतम आनन्दको ब्रह्म जाना । अतः जो ब्रह्मको जाननेकी इच्छावाला हो उसे साधनरूपसे बाह्य इन्द्रिय और अन्तःकरणका समाधानरूप परम तप ही करना चाहिये—यह इस प्रकरणका ताल्पर्य है ।

अब आख्यायिकासे निवृत्त होका श्रति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका-से निष्पन होनेवाला अर्थ बतलाती है-अन्नमय आत्मासे प्रारम्भ हुई यह भागेवी-भृगुकी जानी हुई और वारुणी-वरुणकी कही हुई विद्या परमाकाशमें हृदयाकाशस्थित गुहा-के भीतर अद्दैत परमानन्दमें प्रतिष्ठित है अर्थात् वहीं इसका पर्यवसान जो कोई होता है। इसी प्रकार दूसरा पुरुष भी इसी क्रमसे तपरूप साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता इस प्रकार वह स्थिति लाम करनेसे आनन्द अर्थात् परब्रह्ममें स्थिति प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है।

अव उसका दृष्ट ( इस होक्में प्राप्त होनेवाला ) फल बतलाया पक्षमा िक्षेट्राक्षच्यान – जिसके पार्स इत्यन्नवान् । सत्तामात्रेण तु
सर्वो द्यन्नवानिति विद्याया
विशेषो न स्थात् । एवमन्नमत्तीत्यन्नादो दीप्ताप्तिर्मवतीत्यर्थः ।
महान्भवति । केन महत्त्वमित्यत
आह—प्रजया पुत्रादिना पशुमिर्गवाश्वादिमिर्ज्ञवर्चसेन शमदमज्ञानादिनिमित्तेन तेजसा ।
महान्भवति कीर्त्या ख्यात्या
शुभप्रचारिनिमित्तया ॥१॥

वहुत-सा अन हो उसे अन्नवान् कहते हैं ।\* अन्नकी सत्तामात्रसे तो सभी अन्नवान् हैं, अतः [यदि उस प्रकार अर्थ किया जाय तो ] विद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती। इसी प्रकार वह अन्नाद—जो अन्न मक्षण करे यानी दीप्ताग्नि हो जाता है। वह महान् हो जाता है। उसका महत्त्व किस कारणसे होता है ? इसपर कहते हैं—पुत्रादि प्रजा, गौ, अश्व आदि पशु, तथा ब्रह्मतेज यानी शम, दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले तेजसे तथा कीर्ति यानी शुभाचरणके कारण होनेवाली ख्यातिसे वह महान् हो जाता है ॥ १॥

इति मृगुवल्ल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥



<sup>\*</sup> मूलमें केवल 'अन्नवान्' है, भाष्यमें उसका अर्थ 'प्रभूत (बहुतसे) अन्नवाला' किया गया है। इससे यह शंका होती है कि 'प्रभूत' विशेषणका भयोग क्यों किया गया। इसीका समाधान करनेक लिथे आगिका वाक्य है।

#### सप्तम अनुकाक

अन्नकी निन्दा न करनारूप व्रत तथा शरीर और प्राणरूप अन्न-बह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन

अन्नं न निन्चात् । तद्वतस् । प्राणो वा अन्नम्। शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्बह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥ १॥

अनकी निन्दा न करे। यह ब्रह्मज्ञका व्रत है। प्राण ही अन है और शरीर अन्नाद है। प्राणमें शरीर स्थित है और शरीरमें प्राण स्थित है। इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेके अन हैं; अतः ] ये दोनों अन ही अनमें प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार अनको अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित (प्रख्यात) होता है, अनवान् और अन्नमोक्ता होता है। प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजने कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है ॥ १॥

किं चान्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म विज्ञातं यसात्तसाद्गुरुमिव अन्नं न निन्यात्तद्स्यैवं ब्रह्म-विदो व्रतमुपदिस्थते । अति। अति। अति। हैं eqtionयह व्रतका

इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत अन्नके द्वारा ही ब्रह्मको जाना है इसिंछिये गुरुके समान अनकी भी निन्दा न करे । इस प्रकार ब्रह्म-वेत्ताके लिये यह वत उपदेश किया देशोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभाक्तवं

चान्नस्य ब्रह्मोपलब्ध्युपायत्वात् । प्राणो वा अन्नम् , शरीरान्त-

भीवात्प्राणस्य । यद्यसान्तःप्रतिष्ठितं भवति तत्तस्यानं भवतीति । शरीरे च प्राणः प्रतिष्टितस्तस्मात्प्राणोऽनं शरीरमन्नादम् । तथा शरीरमप्यनं प्राणोऽन्नादः । कस्मात् १ प्राणे शरीरं
प्रतिष्ठितस्रः तिन्निमित्तत्वाच्छरीरिस्थतेः। तस्मान्देतदुभयं शरीरं

प्राणश्रासमस्रादश्र। येनान्योन्य-

सिन्प्रतिष्ठितं तेनान्नम्। येना-

न्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनान्नादः।

तसात्प्राणः शरीरं चोभयमन-

मनादं च।

स य एवमेतदन्नमने प्रति-ष्ठितं वेद प्रतितिष्ठत्यन्नानादा-त्मनैव। किं चानवाननादो भव-तीत्यादि पूर्ववत् ।।१।। अनन्ती स्तुतिके लिये हैं और अन्नकी स्तुतिपात्रता ब्रह्मोपलियका साधन होनेके कारण है।

प्राण ही अन है, क्योंकि प्राण शरीरके भीतर रहनेवाला है। जो जिसके भीतर स्थित रहता है वह उसका अन हुआ करता है। प्राण शरीरमें स्थित है, इसलिये प्राण अन है और शरीर अनाद है। इसी प्रकार शरीर भी अन है और प्राण अन्नाद है; कैसे ?—प्राणमें शरीर स्थित है, क्योंकि शरीरकी स्थिति प्राणके ही कारण है। अतः ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और अनाद हैं। क्योंकि वे एक दूसरेमें स्थित हैं इसिटिये अन हैं और क्योंकि एक दूसरेके आधार हैं इसलिये अनाद हैं। अतएव प्राण और शरीर दोनों ही अन्न और अनाद हैं।

वह जो इस प्रकार अनको अनमें स्थित जानता है, अन और अनाद-रूपसे ही स्थित होता है तथा अन-वान् और अनाद होता है—इत्यादि होष अर्थ पूर्ववत् है ॥ १॥

इति भृगुवल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ CC-0. Prof. Salve Maskastri Collection.

#### अष्म अनुकाक

अन्नका त्याग न करनारूप व्रत तथा जल और ज्योतिरूप अन्न-ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन

अन्नं न परिचक्षीत । तद्भतम् । आपो वा अन्नम्। ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्न-मन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अञ्चवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्वह्मवर्चसेन । महान्कीर्त्यो ॥१॥

अन्नका त्याग न करे । यह व्रत है । जल ही अन है । ज्योति अन्नाद है । जल्में ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिमें जल स्थित है । इस प्रकार ये दोनों अन ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान् और अन्नाद होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है ॥ १॥

अनं न परिचक्षीत न परि-हरेत्। तद्वतं पूर्ववत्स्तुत्यर्थम्। तदेवं ग्रुभाग्रुभकल्पनया अपरि-हियमाणं स्तुतं महीकृतमनं स्यात्। एवं यथोक्तम्रुक्तरेष्वप्यापो वा अन्नमित्यादिषु योजयेत्॥१॥

अन्नका प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग न करे, यह व्रत है—यह कथन पूर्ववत् स्तुतिके लिये हैं । इस प्रकार ग्रुभाग्रुभकी कल्पनासे उपेक्षा न किया हुआ अन्न ही यहाँ स्तुत एवं महिमान्वित किया जाता है। तथा आगेके 'आपो वा अन्नम्' इत्यादि वाक्योंमें भी पूर्वोक्त अर्थकी ही योजना करनी चाहिये॥१॥

इति भृगुवल्ल्याम्यमोऽनुवाकः ॥ ८॥ CC-0. Prof. Satva 20 Shakiri Collection.

#### नक्स अनुकाक

अनसञ्चयरूप व्रत तथा पृथिवी और आकाशरूप अन-व्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन

अन्नं बहु कुर्वीत । तद्वतम् । पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्वह्मवर्चसेन । महान्कीत्यी ॥ १॥

अन्नको बढ़ावे—यह ब्रत है। पृथिवी ही अन है। आकाश अन्नाद है। पृथिवीमें आकाश स्थित है और आकाशमें पृथिवी स्थित है। इस प्रकार ये दोनों अन ही अनमें प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार अनको अनमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अनवान् और अनाद होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके

कारण भी महान् होता है ॥ १॥ अप्सु ज्योतिरित्यब्ज्योति-

**षोरन्नान्नाद्गुणत्वेनोपासकस्या**-

नस्य बहुकरणं व्रतम् ॥१॥

पूर्वोक्त 'अप्सु ज्योतिः' आदि
मन्त्रके अनुसार जल और ज्योतिकी
अन्न और अन्नाद गुणसे उपासना
करनेवालेके लिये 'अन्नको बढ़ाना
व्रत है' [ —यह बात इस मन्त्रमें
कही गयी है ] ॥ १॥

-DIG-

इति भृगुवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ CC-0. Prof. क्रिक्टिकार्वे

#### दशम अनुकाक

गृहागत अतिथिको आश्रय और अन्न देनेका विधान एवं उससे प्राप्त होनेवाला फल; तथा प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन

न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्भतम्। तस्माद्या कया च विधया बह्वनं प्राप्नुयात् । आराध्यस्मा अन्न-मित्याचक्षते । एतद्वै मुखतोऽन्नश्राद्धम् । मुखतोऽसा अन्नश्राध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्नश्राद्धम् । मध्यतो-ऽस्मा अन्नश्राध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नश्राद्धम् । अन्ततोऽस्मा अन्नश्राध्यते ॥ १॥

य एवं वेद । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ दैवीः। तृप्तिरिति वृष्टौ । बल्लमिति विद्युति ॥ २ ॥

यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृत-मानन्द इत्युपस्थे । सर्विमित्याकाशे । तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति ॥ ३॥

तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्रहोत्युपासीत् । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । इत्युपासीत । पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपताः । परि वेऽप्रिया आतृव्याः । स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः ॥ ४ ॥

अपने यहाँ रहनेके लिये आये हुए किसीका भी परित्याग न करे। यह व्रत है । अतः किसी-न-किसी प्रकारसे बहुत-सा अन प्राप्त करे, क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) उस ( गृहागत अतिथि ) से 'मैंने अन्न तैयार किया है' ऐसा कहता है । जो पुरुष मुखतः ( प्रथम अवस्थामें अथवा मुख्यवृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन देता है उसे मुख्यवृत्तिसे ही अन्नकी प्राप्ति होती है। जो मध्यतः ( मध्यम आयुमें अथवा मध्यम वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन देता है उसे मध्यम वृत्तिसे ही अन्नकी प्राप्ति होती है। तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा निकृष्ट वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन देता है उसे निकृष्ट वृत्तिसे ही अन प्राप्त होता है ॥ १ ॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है । अब आगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन किया जाता है--] ब्रह्म वागीमें क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे [ स्थित है—इस प्रकार उपासनीय है], योग-क्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, कर्मरूपसे हाथोंमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय है ] यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है । अत्र देवताओंसे सम्बन्धित उपासना कही जाती है—तृप्तिरूपसे वृष्टिमें, बलरूपसे विद्युत्में ॥२॥ यशरूपसे पशुओंमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, पुत्रादि प्रजा, अमृतत्व और आनन्दरूपसे उपस्थमें तथा सर्वरूपसे आकाशमें [ ब्रह्मकी उपासना करे ]। वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है—इस भावसे उसकी उपासना करे । इससे उपासक प्रतिष्ठात्रान् होता है । वह महः [नामक व्याहति अथवा तेज ] है—इस भावसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान् होता है । वह मन है-इस प्रकार उपासना करे। इससे उपासक मानवान् ( मनन करिमेमें प्समर्था) खोता है ॥ दे ॥ दे ॥ है — इस तेत्तरीयोपनिषद् Nigitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri @ @ @ @

भावसे उसकी उपासना करे। इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं। वह ब्रह्म है—इस प्रकार उसकी उपासना करे। इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है। वह ब्रह्मका परिमर ( आकाश ) है—इस प्रकार उसकी उपासना करे। इससे उससे द्वेष करनेवाले उसके प्रति-पक्षी मर जाते हैं, तथा जो अप्रिय भ्रातृब्य ( भाईके पुत्र ) होते हैं वे भी मर जाते हैं । वह, जो कि इस पुरुषमें है और वह जो इस आदित्यमें है, एक है ॥ ४ ॥

तथा पृथिव्याकाशोपासकस्य

वसतौ वसतिनि-आतिथ्योपदेशः मित्तं कंचन कंचि-

दपि न प्रत्याचक्षीत वसत्यर्थ-मागतं न निवारयेदित्यर्थः । वासे च दत्तेऽवश्यं ह्यशनं दात-व्यम् । तसाद्या कया च विधया येन केन च प्रकारेण वह्ननं प्राप्तुयाद्रह्वन्नसंग्रहं कुर्यादित्यर्थः।

यसादन्तवन्तो विद्वांसोऽभ्या-गतायात्रार्थिनेऽराधि संसिद्ध-मस्मा अन्नमित्याचक्षते नास्तीति प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति । तसाच हेतोर्बह्दनं प्राप्नुयादिति

तथा पृथिवी और आकाशकी [ अन एवं अनादरूपसे ] उपासना करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं करना चाहिये। अर्थात अपने यहाँ निवास करनेके लिये आये हुए किसी भी व्यक्तिका वह निवारण न करे। जब किसीको रहनेका स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी अवस्य देना चाहिये। अतः जिस-किसी भी विधिसे यानी किसी-न-किसी प्रकार बहुत-सा अन प्राप्त करे; अर्थात् खूब अन्न-संप्रह करे।

क्योंकि अन्तवान् उपासकगण अपने यहाँ आये हुए अनायीसे 'अन तैयार है' ऐसा कहते हैं-'अन नहीं है' ऐसा कहकर उसका परित्याग नहीं करते । इसिंख्ये भी बहुत-सा अन्न उपार्जन करे-इस पूर्वेण संबन्धः ८८-अभिन्चाल्यद्गाना आक्रकार क्सका पूर्ववाक्यसे सम्बन्ध

नस्य माहात्म्यमुच्यते । यथा यत्कालं प्रयच्छत्यनं तथा तत्कालमेव प्रत्युपनमते। कथ-मिति तद्तदाह—

एतद्वा अन्नं मुखतो मुख्ये वृत्तिभेदेनान- प्रथमे वयसि मु-दानस्य फलमेदः ख्यया वा वृत्त्या पूजापुरःसरमभ्यागतायात्रार्थिने राद्धं संसिद्धं प्रयच्छतीति वाक्य-शेषः। तस्य किं फलं स्यादि-त्युच्यते — मुखतः पूर्वे वयसि मुख्यया वा वृत्त्यास्मा अनादा-यानं राध्यते यथादत्तम्पतिष्ठत इत्यर्थः । एवं मध्यतो मध्यमे वयसि मध्यमेन चोपचारेण । तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघनयेन चोपचारेण परिभवेन तथैवास्मै राध्यते संसिध्यत्यन्तम् ॥ १॥

य एवं वेद य एवमनस्य यथोक्तं माहात्म्यं वेद तद्दानस्य च फलम्, तस्य यथोक्तं फल-मुपनमते।

है। अव अन्नदानका माहात्म्य कहा जाता है-जो पुरुष जिस प्रकार और जिस समय अन्न-दान करता हैं उसे उसी प्रकार और उसी समय उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा किस प्रकार होता है ? सो वतलाते हैं-

जो पुरुष मुखत:-मुख्य-प्रथम अवस्थामें अथवा मुख्य वृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक राद्ध अर्थात् सिद्ध (पक्क) अन्नको अपने यहाँ आये हुए अनार्थी अतिथिको देता है-यहाँ प्रयच्छति (देता है) यह क्रियापद वाक्यरोष ( अनुक्त अंश ) है-उसे क्या फल मिलता है, सो बतलाया जाता है-इस अन्नदाताको मुखत:-प्रथम अवस्थामें अथवा मुख्य वृत्तिसे अन प्राप्त होता है; अर्थात् जिस प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार मध्यतः-मध्यम आयुमें अथवा मध्यम वृत्तिसे तथा अन्ततः -अन्तिम आयुमें अथवा निकृष्ट वृत्तिसे यानी तिरस्कारपूर्वक देनेसे इसे उसी प्रकार अन्नकी प्राप्ति होती है ॥१॥

जो इस प्रकार जानता है-जो इस प्रकार अनका पूर्वीक्त माहात्म्य और उसके दानका फल जानता है CC-0. Prof. Satya Vratस्सी पूर्वोत्त पुलकी प्राप्ति होती है।

इदानीं ब्रह्मण उपासनप्रकार उच्यते—क्षेम इति ब्रह्मोपासन-वाचि । क्षेमो ना-प्रकारान्तराणि 'मानुषी समाज्ञा' मोपात्तपरिरक्षणम्।

ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित-मित्युपास्यम् । योगक्षेम इति, योगोऽनुपात्तस्योपादानम् , तौ हि योगक्षेमौ प्राणापानयोः सतो-र्भवतो यद्यपि तथापि न प्राणा-पाननिमित्तावेव किं तर्हि ब्रह्म-निमित्तौ ; तसाद्रक्ष योगक्षेमा-त्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठित-मित्युपास्यम् ।

एवमुत्तरेष्वन्येषु तेन तेना-त्मना ब्रह्मैवोपास्यम्। कर्मणो **ब्रह्मनिर्वर्यत्वाद्धस्तयोः** ब्रह्म प्रतिष्ठितिभित्युपा-स्यम् । गतिरिति पाद्योः। विम्रक्तिरिति पायौ । इत्येता माजुपीर्मनुष्येषु अत्रा Pr.माञ्जूष्यश्रामाञ्चलकाष्ट्रायह मानुषी-मनुष्योंमें

अत्र ब्रह्मकी उपासनाका [ एक और ] प्रकार वतलाया जाता है-'क्षेम है' इस प्रकार वाणीमें । प्राप्त पदार्थकी रक्षा करनेका नाम 'क्षेम' है। वाणीमें ब्रह्म क्षेमरूपसे स्थित है-इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिये। 'योगक्षेम'-अप्राप्त वस्तुका प्राप्त करना 'योग' कहलाता है। वे योग और क्षेम यद्यपि वलवान् प्राण और अपानके रहते हुए ही होते हैं, तो भी उनका कारण प्राण एवं अपान ही नहीं है। तो उनका कारण क्या है? वे ब्रह्मके कारण ही होते हैं। अतः योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण और अपान-में स्थित है-इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिये।

इसी प्रकार आगेके अन्य पर्यायों-में भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी ही उपासना करनी चाहिये । कर्म ब्रह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन होता है; अतः हाथोंमें ब्रह्म कर्मरूपसे स्थित है-इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिये। चरणोंमें गतिरूपसे और पायुमें विसर्जनरूपसे [प्रतिष्ठित समझकर उसकी उंपासना करे ]।

समाज्ञाः, आध्यात्मिक्यः समाज्ञा जानानि विज्ञानान्युपासनानी-त्यर्थः ।

अथानन्तरं दैवीदैंच्यो देवेषु भवाः समाज्ञा उ-'दैवी समाजा'

च्यन्ते । तृप्तिरिति वृष्टौ । बृष्टेरनादिद्वारेण तृप्ति-हेतुत्वाद्ब्रह्मैव तृष्त्यात्मना वृष्टौ व्यवस्थितमित्युपास्यम्। तथान्येषु तेन तेनात्मना ब्रह्मैयोपास्यम्। तथा बलरूपेण विद्युति ॥ २॥ यशोरूपेण पशुषु । ज्योतीरूपेण नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतममृतत्व-प्राप्तिः पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वारेणा-नन्दः सुखमित्येतत्सर्वग्रुपस्थनि-मित्तं ब्रह्मैवानेनात्मनोपस्थे प्रति-ष्ठितमित्युपास्यम् ।

सर्वं ह्याकाशे प्रतिष्ठितमतो यत्सर्वमाकाशे तद्रह्मैवेत्युपास्यम्। रहनेवाली समाज्ञा है, अर्थात् यह आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान यानी उपासना है-यह तात्पर्य है।

अब इसके पश्चात् दैवी-देव-सम्बन्धिनी अर्थात् देवताओंमें होने-वाली समाज्ञा कही जाती है। तृप्ति इस भावसे वृष्टिमें [ ब्रह्मकी उपासना करें ] । अनादिके द्वारा वृष्टि तृप्ति-का कारण है। अतः तृप्तिस्तपसे ब्रह्म ही वृष्टिमें स्थित है-इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिये। इसी प्रकार अन्य पर्यायोंमें भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी ही उपासना करनी चाहिये। अर्थात् वल्रूपसे विद्युत्में ॥ २ ॥ यशरूपसे पशुओंमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें. प्रजाति ( पुत्रादि प्रजा ) अमृत-अर्थात् पुत्र-द्वारा पितृऋणसे मुक्त होनेके द्वारा अमृतत्वकी प्राप्ति और आनन्द—सुख ये सत्र उपस्थके निमित्तसे हो होनेवाले हैं; अतः इनके रूपसे ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है-इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिये।

सब कुछ आकाशमें ही स्थित है। अतः आकाशमें जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है-इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिये। तचाकारां ब्रह्मेव<sup>--</sup> शत्सालस्य विकास मी ब्रह्म ही है। सर्वस्य प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठागुणोपासनात्प्रतिष्ठावान्भवति ।
एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं फलं
तद्वस्नेव तदुपासनात्तद्वान्भवतीति
द्रष्टन्यम् । श्रुत्यन्तराच-"तं
यथा यथोपासते तदेव भवति"
इति ।

तन्मह इत्युपासीत । महो उपासन गुणवाल जिपासन मननं मनः । मानवान्भवति । सहान् स्त्युपासीत । मननं मनः । मानवान्भवति । स्त्र प्रव मननसमर्थो भवति ।। ३।। तन्नम मननका मानवान ।।३।। व समन्त प्रद्धी- प्रव प्रव स्तर्यसा उपासित्रे कामाः कर उप उपासन है अर्थाः । СС-0. Prof. Satya Vrat Shastri Gनति अर्थः । СС-0. Prof. Satya Vrat Shastri Gनति अर्थः ।

अतः वह सबकी प्रतिष्ठा (आश्रय)
है—इस प्रकार उसकी उपासना करे।
प्रतिष्ठा गुणवान् ब्रह्मकी उपासना
करनेसे उपासक प्रतिष्ठावान् होता
है। ऐसा ही पूर्व सब पर्यायोंमें
समझना चाहिये। जो-जो उसके
अधीन फल है वह ब्रह्म ही है।
उसकी उपासनासे पुरुष उसी फलसे
युक्त होता है—ऐसा जानना चाहिये।
यही वात "जिस-जिस प्रकार उसकी
उपासना करता है वह (उपासक)
वही हो जाता है" इस एक दूसरी
श्रुतिसे प्रमाणित होती है।

वह महः है—इस प्रकार उसकी उपासना करें । महः अर्थात् महत्व गुणवाला है—ऐसे भावसे उसकी उपासना करें । इससे उपासक महान् हो जाता है । वह मन है—इस प्रकार उसकी उपासना करें । मननका नाम मन है । इससे वह मानवान्—मननमें समर्थ हो जाता है ।।३।। वह नमः है—इस प्रकार उसकी उपासना करें । नमनका नाम 'नमः' है अर्थात् उसे नमन-गुणवान् समझ-कर उपासना करें । इससे उस उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम—जिनकी कामना की जाय वे भोग्य विषय Shastri Collection नित्र हो जाते हैं।

तहस्रेत्युपासीत । ब्रह्म परि-बृहतमिन्युपासीत । ब्रह्मवांस्तद्-गुणो अवति । तद्रक्षणः परिमर इत्युपासीत । ब्रह्मणः परिमरः परिम्रियन्तेऽस्मिन्पश्च देवता विद्युद्दृष्टिश्चन्द्रमा आदि-त्योऽग्निरित्येताः। अतो वायः परिमरः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः। स एष एवायं वायुराकाशेनानन्य इत्याकाची ब्रह्मणः परिमरः, तसाकार्या वाय्वात्मानं ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत।

एनमेवंविदं प्रतिस्पर्धिनो द्विपन्तोऽद्विषन्तोऽपि सपता यतो भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः सपता इति, एनं द्विपन्तः सपलास्ते परिम्रियन्ते प्राणाञ्ज-हति। किं च ये चाप्रिया अस्य श्रात्व्या अद्विषन्तोऽपि ते च CC-0. Prof. Satya Vrat त hहोते ए ती जाते हैं। परिम्रियन्ते ।

वह ब्रह्म है—इस प्रकार उसकी उपासना करे । ब्रह्म यानी सबसे बढ़ा हुआ है-इस प्रकार उपासना करे । इससे वह ब्रह्मवान् ब्रह्मके-से गुणवाला हो जाता है। वह ब्रह्मका परिमर है-इस प्रकार उसकी उपासना करे । ब्रह्मका परिमर-जिसमें विद्युत्, वृष्टि, चन्द्रमा,आदित्य और अग्नि-ये पाँच देवता मृत्युको प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हैं: अतः वायु ही परिमर है, जैसा कि [ "वायुर्वाव संवर्गः" इस ] एक अन्य श्रतिसे सिद्ध होता है। वही यह वायु आकाशसे अभिन है,इस्टिये आकाश ही ब्रह्मका परिमर है।अतः वायुरूप आकाशकी 'यह ब्रह्मका परिमर है' इस भावसे उपासना करे।

इस प्रकार जाननेवाले इस उपासकके द्वेष करनेवाले प्रतिपक्षी— क्योंकि प्रतिपक्षी द्वेष न करनेवाले भी होते हैं इसिंखये यहाँ 'द्वेष करनेवाले' यह विशेषण दिया गया है-मर जाते हैं अर्थात् प्राण त्याग देते हैं। तथा इसके जो अप्रिय भातृन्य होते हैं वे, द्वेष करनेवाले

'प्राणो वा अन्नं शरीरमन्ना-आत्मनोऽसंसा- दम्<sup>१</sup> इत्यार्भ्याका-िरत्वस्थापनम् शान्तस्य कार्यस्यै-वानानादत्वमुक्तम्। उक्तं नाम किं तेन ?

तेनैतित्सद्धं भवति - कार्य-विषय एव भोज्यभोक्तृत्वकृतः संसारो न त्वात्मनीति। आत्मनि तु भ्रान्त्योपचर्यते ।

नन्वात्मापि परमात्मनः कार्य ततो युक्तस्तस्य संसार इति ।

नः असंसारिण एव प्रवेश-श्रुतेः। ''तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रावि-शत्" (तै॰ उ॰ २।६।१) इत्याकाशादिकारणस्य ह्यसंसा-रिण एव परमात्मनः कार्येष्वनु-प्रवेशः श्रूयते । तस्मात्कार्यानु-प्रविष्टो जीव आत्मा पर एव असंसारी। सृष्ट्वानुप्राविश्वदिति समानकर्तकत्वोपपत्तेश्वनीतः अस्मिर्णविक्षाकि स्वाति स्वाति होता है। यदि

'प्राण ही अन है और शरीर अन्नाद है'यहाँ से लेकर आकाशपर्यन्त कार्यवर्गका ही अन और अनादव प्रतिपादन किया गया है।

पूर्व - कहा गया है-सो इससे क्या हुआ ?

सिद्धान्ती-इससे यह होता है कि भोज्य और भोक्ताके कारण होनेवाला संसार कार्यवर्गसे ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं है; आत्मामें तो भान्तिवश उसका उपचार किया जाता है।

पूर्व ० - परन्तु आत्मा भी तो परमात्माका कार्य है । इसिटिये उसे संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश-श्रुति असंसारीका ही प्रवेश प्रति-पादन करती है। "उसे रचकर वह पीछेसे उसीमें प्रविष्ट हो गया" इस श्रुतिद्वारा आकाशादिके कारणस्प असंसारी परमात्माका ही कार्योंमें अनुप्रवेश सुना गया है। अतः कार्यमें अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी परमात्मा ही है। 'रचकर पीछेसे प्रविष्ट हो गया' इस वाक्यसे एक

प्रवेशिकययोश्चैकश्चेत्कर्ता ततः क्त्वाप्रत्ययो युक्तः।

प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्ति-रिति चेत् ?

प्रवेशस्यान्यार्थत्वेन प्रत्याख्यातत्वात्। "अनेन जीवे-नात्मना" (छा० उ० ६।३। २) इति विशेषश्चतेर्धर्मान्तरेणा-नुप्रवेश इति चेत् १न, "तत्त्वमसि" इति पुनस्तद्भावोक्तेः। भावा-न्तरापन्नस्यैव तदपोहार्था संप-दिति चेत् ? नः "तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि" (छा० उ० ६। ८-१६) इति सामानाधि-करण्यात्। दृष्टं जीवस्य संसारित्वमिति

चेत् ?

सृष्टि और प्रवेशिक्रयाका एक ही कर्त्ता होगा तभी 'क्ला' प्रत्यय होना युक्त होगा।

पूर्व ० - प्रवेश कर छेनेपर उसे दूसरे भावकी प्राप्ति हो जाती है- ऐसा माने तो ?

सिद्धानती-नहीं, क्योंकि प्रवेश-का प्रयोजन दूसरा ही है-ऐसा कहकर हम इसका पहले ही निराकरण कर चुके हैं। \* यदि कहो कि ''अनेन जीवेन आत्मना'' इत्यादि विशेष श्रुति होनेके कारण उसका धर्मान्तररूपसे ही प्रवेश होता है-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि "वह तू है" इस श्रतिद्वारा पुनः उसकी तद्रपताका वर्णन किया गया है। और यदि कहो कि भावान्तर-को प्राप्त हुए ब्रह्मके उस भावका निषेध करनेके लिये ही वह केवल दृष्टिमात्र कही गयी है तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि "वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है" इत्यादि श्रुतिसे उसका परमात्माके साथ सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है।

पूर्व ० — जीवका संसारित्व तो स्पष्ट देखा है।

नः उपलब्धुरनुपलम्यत्वात्। grant of later

1 113, 7 7

ं संसार्धमिविशिष्ट् आत्मोप-लभ्यत इति चेत् ?

नः धर्माणां धर्मिणोऽव्यति-

रेकात्कर्मत्वानुपपत्तेः, उष्णप्र-16.773 काश्योदिश्चिप्रकाश्यत्वानुपपत्ति-

वत् । त्रासादिदर्शनाद्दुः खित्वा-द्यनुमीयत इति चेत् ? नः त्रासा-

देर्दुःखस्य चोपलभ्यमानत्वानो-

पलब्धधर्मत्वम् ।

कापिलकाणादादितर्कशास्त्र-विरोध इति चेत् ?

नः तेषां मूलाभावे वेद-विरोधे च भ्रान्तत्वोपपत्तेः ।

श्रुत्युपपत्तिम्यां च सिद्धमात्म-

सिद्धानती-नहीं, क्योंकि जो ( जीव ) सबका द्रष्टा है वह देखा नहीं जा सकता ।

पूर्व - सांसारिक धर्मोंसे युक्त आत्मा तो उपलब्ध होता ही है ?

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है: क्योंकि धर्म अपने धर्मासे अभिन होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं हो सकते, जिस प्रकार कि स्थिक धर्म । उण्ण और प्रकाशका दाह्यव और प्रकाश्यत्व सम्भव नहीं है। यदि कहीं कि भय आदि देखनेसे आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान होता हो है-तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख उपलब्ध होनेवाले होनेके कारण उपलब्ध करनेवाले [आत्मा] के धर्म नहीं हो सकते।

पूर्व ० - परन्तु ऐसा माननेसे तो कपिल और कणाद आदिके तर्क-शास्त्रसे विरोध आता है।

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार न होनेसे और वेदसे विरोध होनेसे भान्तिमय होना उचित ही है। श्रुति और युक्तिसे आत्माका असंसारित नोऽसंसारित्वमेकत्वाच Prof. Satya Vra Shastri Collection ही जान पड़ता है। Digitized by Anya Samai Foundation Chennal and eGangotri

कथमेकत्वमित्युच्यते स यथायं उसका एकव कैसे है ? सो सबका एक इत्येवमादि पूर्ववत् है एक है' इस वाक्यद्वारा सर्वस् ॥ ४॥

यश्वासावादित्ये स सब पूर्ववत् 'वह जो कि इस पुरुषमें है और जो यह आदित्यमें वतलाया गया है ॥ ४॥

आदित्य और देहोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाले उपासकको मिलनेवाला फल

स य एवंवित् । अस्माछोकात्प्रेत्य । एतमन्नमय-मात्सानसुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानसुपसंक्रम्य । एतं सनोमयसात्मानमुपसंकम्य । एतं विज्ञानमयमात्मान-मुपसंकस्य । एतमानन्द्रमयमात्मानमुपसंकम्य । इमाँ-छोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्। एतत्साम गायन्नास्ते। हा र वुहा र वुहा र वु॥ ५॥

वह जो इस प्रकार जाननेवाला है इस लोक ( दृष्ट और अदृष्ट विषय-समूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस प्राणमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, तथा इस आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन छोकोंमें कामान्नी (इच्छा-नुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर (इच्छानुसार रूप भारण कर ) विचरता हुआ यह सामगान करता रहता है हा ३ वु हा ३ वु हा ३ वु ॥ ५ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

अन्नमयादिक्रमेणानन्दमयमा-त्मानम्रुपसंक्रम्यैतत्साम गाय-न्नास्ते ।

सत्यं ज्ञानमित्यस्या ऋचोऽर्थो सोऽरनुवे व्याख्यातो विस्त-सर्वान्कामानिति रेण तद्विवरणभूत-मीमांस्यते यानन्दवस्रचा ।

"सोऽइनुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता" (तै॰ उ॰ २।१) इति तस्य फलवचन-स्यार्थविस्तारो नोक्तः। के ते किंविषया वा सर्वे कामाः कथं वा ब्रह्मणा सह समक्तुत इत्येत-इक्तव्यमितीदमिदानीमारभ्यते-तत्र पितापुत्राख्यायिकायां पूर्वविद्याशेषभूतायां तपो ब्रह्म-विद्यासाधनमुक्तम् । प्राणादेरा-काशान्तस्य च कार्यस्यान्नाना-दत्वेन विनियोगश्चोक्तः, ब्रह्म-विषयोपासनानि च । ये च सर्वे CC-0. Prof. Satya

अन्नमय आदिके क्रमसे आनन्द-मय आत्माके प्रति संक्रमण कर वह यह सामगान करता रहता है।

'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस ऋचाके अर्थकी, इसकी विवरणभूता ब्रह्मानन्दवछीके द्वारा विस्तारपूर्वक व्याख्या कर दो गयी थी। किन्त उसके फलका निरूपण करनेवाले ''वह सर्वज्ञ ब्रह्मखरूपसे एक साथ सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर छेता है" इस वचनके अर्थका विस्तारपर्वक वर्णन नहीं किया गया था। वे भोग क्या हैं ? उनका विषयोंसे सम्बन्ध है ? और किस प्रकार वह उन्हें ब्रह्मरूपसे एक साथ ही प्राप्त कर लेता है ?-यह सव वतलाना है, अतः अब इसीका विचार आरम्भ किया जाता है-

तहाँ पूर्वोक्त विद्याकी शेषभूत पितापुत्रसम्बन्धिनी आख्यायिकामें तप ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिका साधन बतलाया गया है; तथा आकाशपर्यन्त प्राणादि कार्यवर्गका अन्न और अन्नादरूपसे विनियोग एवं ब्रह्म-सम्बन्धिनी उपासनाओंका प्रतिपादन किया गया है । इसी प्रकार आकाशादि कार्यभेदसे सम्बन्धित Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिनियतानेकसाधन-आकाशादिकार्यभेद-एते दर्शिताः। एकत्वे पुनः कामकामित्वानुपपत्तिः। मेदजातस्य सर्वस्यात्मभृतत्वात् । कथं युगपद्त्रहासक्रपेण सर्वान्कामानेवंवित्समञ्जुत इत्यु-च्यते-सर्वात्मत्वोपपत्तेः। क्रथं मर्वात्मत्वोपपत्तिरित्याह पुरुषादित्यस्थात्मैकत्वविज्ञानेना-पोद्योत्कर्षायकर्षावन्नमयाद्यात्मनो विद्याकिलपतान्क्रमेण संक्रम्या-नन्दमयान्तान्सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्माद्दयादिधर्मकं स्वाभाविक-

एवं प्रत्येकके लिये नियत अनेक साधनोंसे सिद्ध होनेवाले जो सम्पूर्ण भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं। परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार किया जाय तब तो काम और कामित्वका होना ही असम्भव होगा, क्योंकि सम्पूर्ण भेदजात आत्मखरूप ही है। ऐसी अवस्थामें इस प्रकार जाननेवाला उपासक ब्रह्मरूपसे किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है? सो वतलाया जाता है— उसका सर्वात्म-भाव सम्भव होनेके कारण ऐसा हो सकता है।\*

उसका सर्वात्मत्व किस प्रकार सम्भव है ! सो बतलाते हैं—पुरुष और आदित्यमें स्थित आत्माके एकत्वज्ञानसे उनके उत्कर्ष और अपकर्षका निराकरण कर आत्माके अज्ञानसे कल्पना किये हुए अन्नमयसे लेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण कोशोंके प्रति संक्रमण कर जो सबका फल्खरूप है उस अदृश्यादि धर्म-वाले खामाविक आनन्दस्करप

<sup>\*</sup> तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मकी अमेदोपासना करते-करते उससे तादात्म्य अनुभव करने लगता है वह सबका अन्तरात्मा ही हो जाता है; इसलिये सबके अन्तरात्मस्वरूपसे वह सम्पूर्ण भोगोंको सीगता है।

मानन्दमज्ञममृतमभयमद्वैतं फल-भूतमापन इमाँ छोकान्भूरादीन-नुसंचरित्रति व्यवहितेन संवन्धः। कथमनुसंचरन् ? कामानी कामतोऽन्नमस्येति कामान्ती। कामतो रूपाण्यस्येति कामरूपी। अनुसंचरन्सर्वात्मने-माँ छोकानात्मत्वेना नुभवन् किम् १ एतत्साम गायनास्ते । समत्वाद्ब्रह्मैव साम सर्वी-ब्रह्मविदः साम- नन्यरूपं गायञ्श-गानामिश्रायः ब्द्यन्नात्मैकत्वं प्र-ख्यापयँ छोकानु ग्रहार्थं तद्विज्ञान-फलं चातीव कृतार्थत्वं गायना-स्ते तिष्ठति । कथम् ? हा ३ वु ! हा ३ वु! हा३वु ! अहो इत्येतसिन-र्थेऽत्यन्तविसायख्यापनार्थम् ॥५॥

अजन्मा, अमृत, अमय, अद्वैत एवं सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्मको प्राप्त हो इन मूः आदि लोकोंमें सम्बार करता हुआ—इस प्रकार इन व्यवधानयुक्त पदोंसे इस वाक्यका सम्बन्ध है—िकस प्रकार सम्बार करता हुआ हो जाय उसे कामानी—जिसको इच्छासे ही अन प्राप्त हो जाय उसे कामानी कहते हैं, तथा जिसे इच्छासे ही [इष्ट] रूपोंकी प्राप्ति हो जाय ऐसा कामरूपी होकर सम्बार करता हुआ अर्थात् सर्वात्माक्रमे इन लोकोंको अपने आत्मारूपसे अनुभव करता हुआ—क्या करता है! इस सामका गान करता रहता है।

समरूप होनेके कारण ब्रह्म ही साम है। उस सबसे अभिन्नरूप सामका गान—उच्चारण करता हुआ अर्थात् छोकपर अनुप्रह करनेके छिये आत्माकी एकताको प्रकट करता हुआ और उसकी उपासनाके फळ अत्यन्त कृतार्थत्वका गान करता हुआ स्थित रहता है। किस प्रकार गान करता है—हा ३ वु! हा ४ वु!

## वहाँवेत्ताद्वाराः गायां जानेवालाः साम ।

विस्मयः ? किन्तु वह विस्मय क्या है ? सो कः पुनरसौ इत्युच्यते-वतलाया जाता है-

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्। अहमन्नादो३ ऽहमन्नादो३ ऽहमन्नादः । अह्श्लोककृदह्श्लोककृदह्श्लोककृत् । अहमस्मि प्रथमजा ऋता रस्य। पूर्वं देवेम्योऽमृतस्य नार भायि । यो मा ददाति स इदेव मा३वाः । अहमन्नमन्नम-दन्तमारे दि। अहं विश्वं भुवनमभ्यभवारम्। सुवर्न ज्योतीः य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥ ६॥

में अन ( भोग्य ) हूँ, मैं अन हूँ, मैं अन हूँ; मैं ही अनाद (मोक्ता) हूँ, मैं ही अनाद हूँ, मैं ही अनाद हूँ; मैं ही श्लोककृत् (अन और अनादके संघातका कर्ता ) हूँ, मैं ही श्लोककृत् हूँ, मैं ही क्षोककृत् हूँ । मैं ही इस सत्यासत्यरूप जगत्के पहले उत्पन्न हुआ [ हिरण्यगर्भ ] हूँ । मैं हो देवताओंसे पूर्ववर्ती विराट् एवं अमृतत्वका केन्द्रस्वरूप हूँ । जो [अन्नस्वरूप] मुझे [अन्नार्थियोंको] देता है वह इस प्रकार मेरो रक्षा करता है, किन्तु [ जो मुझ अन्नखरूपको दान न करता हुआ खयं भोगता है उस ] अन्न भक्षण करनेवालेको मैं अन्नरूपसे भक्षण करता हूँ । मैं इस सम्पूर्ण भुवनका पराभव करता हूँ, हमारी ज्योति सूर्यके समान नित्यप्रकाशखरूप है। ऐसी यह उपनिषद् [ब्रह्म-विद्या ] है । जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है ] ।। ६ ।।

अद्वेत आत्मा निरञ्जनोऽपि सनहमेवानमनाद्श्र । कि चाह-मेव श्लोककृत्। श्लोको नामा-

निर्मल अद्वैत आत्मा होनेपर भी मैं ही अन और अनाद हूँ, तथा मैं ही श्लोककृत् हूँ। 'श्लोक' अन और नानाद्योः संघातस्य sagiva अलादको संघातको कहते हैं उसका चेतनावान् । अन्नस्यैव वा परा-र्थसानादार्थस सतोऽनेकात्म-कस्य पारार्थ्येन हेतुना संघात-कृत् । त्रिक्तिर्विसयत्वख्याप-नार्था ।

अहमसि भवामि । प्रथमजाः प्रथमजः प्रथमोत्पन ऋतस्य सत्यस मूर्तामूर्तसास जगतः। देवेम्यश्र पूर्वम्। अमृतस्य नाभि-रमृतत्वस्य नाभिर्मध्यं मत्संस्थ-ममृतत्वं प्राणिनामित्यर्थः ।

यः कश्चिन्मा मामन्नमन्नार्थि-भ्यो ददाति प्रयच्छत्यनातम्ना ब्रवीति स इदित्थमेवमविनष्टं यथाभूतमावा अवतीत्यर्थः । यः पुनरन्यो मामदत्त्वार्थिभ्यः काले प्राप्तेऽन्नमत्ति तमन्नमदन्तं भक्ष-यन्तं पुरुषमहमन्त्रमेव संप्रत्यि मक्षयामि ।

अत्राहैवं तर्हि विभेमि सर्वा-त्मत्वप्राप्तेमीक्षादस्तु संसार एव चेतनावान् कर्ता हूँ । अथवा परार्थ यानी अनादके लिये होनेवाले अनका, जो पारार्थ्यरूप हेतुके कारण ही अनेकात्मक है, मैं संवात करनेवाला हूँ। मूलमें जो तीन बार कहा गया है वह विस्मयत्व प्रकट करनेके लिये है।

में इस ऋत-सत्य यानी मूर्ती-मृर्तरूप जगत्का 'प्रथमजा'-प्रथम उत्पन्न होनेवाला (हिरण्यगर्भ) हैं। मैं देवताओंसे पहले होनेवाला और अमृतका नामि यानी अमरत्वका मध्य (केन्द्रस्थान) हूँ; अर्थात् प्राणियोंका अमृतत्व मेरेमें स्थित है।

जो कोई अन्ररूप मुझे अनार्थियों-को दान करता है अर्थात् अन्नात्म-भावसे मेरा वर्णन करता है वह इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ अन्नखरूप मेरी रक्षा करता है। किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर अन्नार्थियोंको मेरा दान न कर खयं ही अन्न मक्षण करता है उस अन्न भक्षण करनेवाले पुरुषको मैं अन ही खा जाता हूँ।

इसपर कोई वादी कहता है-यदि ऐसी बात है तब तो मैं सर्वात्मत्वप्राप्तिरूप मोक्षसे डरता हूँ CC-0. Prof. Satya Vrat Sइसासे ट्लोट्टासुझे, संसारहीकी प्राप्ति

यतो मुक्तोऽप्यहमन्नभूत आद्यः स्थामन्नस्य ।

एवं मा भैषीः संव्यवहारविषयत्वात्सर्वकामाश्चनस्य अतीत्यायं संव्यवहारविषयमन्नान्नादादिलञ्जणमविद्याकृतं विद्यया
ब्रह्मत्वमापन्नो विद्वांस्तस्य नैव
दितीयं वस्त्वन्तरमस्ति यतो
विभेत्यतो न भेतव्यं मोक्षात्।

एवं तर्हि किमिदमाह-अहमनमहमनाद इति १ उच्यते-योऽयमनानादादिलक्षणः संव्यवहारः कार्यभूतः स संव्यवहारमात्रमेत्र न परमार्थवस्तु । स
एवंभूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो ब्रह्मव्यतिरेकेणासनिति कृत्वा ब्रह्मविद्याकार्यस्य ब्रह्मभावस्य स्तुत्यर्थमुच्यते । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमनादोऽहमनादोऽहमनाद इत्यादि ८ अत्रो भुग्ना-

हो [यही अच्छा है], क्योंकि मुक्त होनेपर मैं भी अन्नभूत होकर अनका मक्ष्य होऊँगा।

सिद्धान्ती—ऐसे मत डरो, क्योंकि सब प्रकारके भोगोंको भोगना यह तो व्यावहारिक ही है। विद्वान् तो ब्रह्मविद्याके द्वारा इस अविद्याकृत अन्न-अन्नादरूप व्यावहारिक विषय-का उल्लाह्मन कर ब्रह्मवको प्राप्त हो जाता है। उसके लिये कोई दूसरी वस्तु ही नहीं रहती, जिससे कि उसे भय हो। इसलिये तुझे मोक्षसे नहीं डरना चाहिये।

यदि ऐसी बात है तो 'मैं अन हूँ, मैं अनाद हूँ' ऐसा क्यों कहा है—ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता है—यह जो अन और अनादरूप कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार मात्र हो है—परमार्थवस्तु नहीं है। वह ऐसा होनेपर मी ब्रह्मका कार्य होनेके कारण ब्रह्मसे पृथक् असत् ही है—इस आशयको ठेकर ही ब्रह्मविद्याके कार्यभूत ब्रह्मभावकी स्तुतिके छिये 'मैं अन हूँ, मैं अन हूँ, मैं अनाद हूँ, में अनाद हूँ

दिदोषगन्धोऽप्यविद्यानिमित्तो-**ंविद्यो**च्छेदाद्वसभूतस्य नास्तीति।

अहं विश्वं समस्तं भ्रवनं भूतैः संभजनीयं ब्रह्मादिभिभवन्तीति वासिन्भूतानीति भ्रवनमभ्यभवा-मिभवामि परेणेश्वरेण खरू-पेण । सुवर्न ज्योतीः सुवरा-दित्यो नकार उपमार्थे। आदित्य इव सकृद्धिभातमस्यदीयं ज्योती-ज्योतिः प्रकाश इत्यर्थः ।

इति वल्लीद्वयविहितोपनिप-त्परमात्मज्ञानं तामेतां यथोक्ता-म्रपनिषदं शान्तो दान्त उपरत-स्तितिश्वः समाहितो भूत्वा भृगु-महदास्थाय वेद तस्येदं फलं यथोक्तमोक्ष इति ॥ ६॥

विद्वान्को अविद्याके कारण होनेवाछे भय आदि दोषका गन्ध भी नहीं होता ।

में अपने श्रेष्ठ ईश्वररूपसे विश्व यानी सम्पूर्ण भुवनका पराभव ( उपसंहार ) करता हूँ । जो ब्रह्मादि भूतों (प्राणियों) के द्वारा संभजनीय (भोगे जाने योग्य) है अथवा जिसमें भूत (प्राणी) होते हैं उसका नाम भुवन है। 'सवर्न ज्योतिः'-'सुवः' आदित्यका नाम है और 'न' उपमाके लिये हैं; अर्थात ज्योति-हमारा हमारी आदित्यके समान प्रकाशमान है।

इस प्रकार इन दो विखयोंमें कही हुई उपनिषत् परमात्माका ज्ञान है। इस उपर्युक्त उपनिषत्को जो भृगु-के समान शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु और समाहित होकर महान् तपस्या करके इस प्रकार जानता है उसे यह उपर्युक्त मोक्षरूप फल प्राप्त होता है ॥ ६॥

心臓の

इति भृगुवल्ल्यां दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

TO METERS इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद्शिष्यश्रीमच्छक्कर भगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये भृगुवल्ली समाप्ता ॥ 

> समाप्तेयं कृष्णयजुर्वेदीया तैत्तिरीयोपनिषत् ॥ CC-0. Prof. Satva Vrat Shastri-Collection.

## शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम्। आवीद्वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



॥ हरिः ॐ तत्सव्॥

श्रीहरिः

## मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

| मन्त्रप्रतीकानि                                             | वली  | अनु० | मं०  | र्व. |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| अथाध्यात्मम्                                                | 8    | 3    | . K. | १५   |
| अन्तेवास्युत्तररूपम्                                        | 8    | ş    | ş    | १५   |
| अन्नं न निन्दात्                                            | 3:   | U    | 2    | २१४  |
| अन्नं न परिचक्षीत                                           | ş    | 6    | 8    | २१६. |
| अन्नं बहु कुर्वीत                                           | 3    | 9    | 8    | २१७  |
| अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्                                   | ą    | २    | 8    | २०६  |
| अन्नाद्दे प्रजाः प्रजायन्ते                                 | २    | २    | 8    | ११२  |
| असद्वा इदमप्र आसीत्                                         | २    | v    | 8    | १६१  |
| असन्नेव स भवति                                              | 2    | Ę    | 8    | १३८  |
| अहं वृक्षस्य रेरिवा                                         | 8    | १०   | 2    | ५३   |
| अहमन्रमहमन्नम्                                              | . ३  | १०   | Ę    | २३३  |
| आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्                                  | ą    | Ę    | 8    | 288  |
| ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च                                    | 8    | 9    | 8    | 88   |
| ओमिति ब्रह्म                                                | 8    | 6    | 8    | 84   |
| ॐ शं नो मित्रः                                              | 8    | 2    | 8    | 9    |
| कुर्वाणाचीरमात्मनः                                          | 2    | 8    | 2    | २१   |
| तन्नम इत्युपासीत                                            | 3    | 80-  | 8    | २१८  |
| देवपितृकार्याम्                                             | 8    | 22   | २    | 46.  |
| न कञ्चन वसतौ                                                | ą    | १०   | 8    | २१८  |
| नो इतराणि                                                   | 2    | 88   | 3    | 46   |
| पृथिव्यन्तरिक्षम्                                           | . 8. | . 6  | 8    | ४२   |
| प्राणं देवा अनु प्राणन्ति                                   | २    | ą    | 8    | ११८  |
| प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्                                  | 3    | ą    | 8    | २०८  |
| ब्रह्मविदामोति परम्                                         | 2    | 8    | 2    | 64   |
| भीषासाद्वातः पवते                                           | २    | - 6  | 8    | १७०  |
| सूर्भुवः सुवरिति CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. |      |      | 8    | 58   |
|                                                             |      |      |      |      |

## Digitized by Arya Samaj Foundaron Chennai and eGangotri

| * fire                       |     |    |     |      |
|------------------------------|-----|----|-----|------|
| भृगुर्वे वारुणिः             | ş   | 8  | 8   | २०२  |
| मनो ब्रह्मेति व्यजानात्      | ş   | 8  | 2   | २०९  |
| मह इति ब्रह्म                | ?   | 4  | ą   | 30   |
| मह इत्यादित्यः               | 8   | 4  | 2   | . 29 |
| य एवं वेद                    | ą   | १० | 2   | २१८  |
| यतो वाचो नियर्तन्ते          | 2   | 9  | 8   | १९६  |
| यतो वाचो निवर्तन्ते          | २   | 8  | 8   | १२६  |
| यश इति पशुषु                 | ą   | १० | 3   | 286  |
| यशो जनेऽसानि खाहा            | 8   | Y  | 3   | 75   |
| यदछन्दसामृषमो विश्वरूपः      | 8   | 8  | 8   | 78   |
| ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः | . 8 | ११ | 8   | 46   |
| बायुः संधानम्                | ę.  | 1  | 2   | १५   |
| विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् | 3   | 4  | 8   | 220  |
| विज्ञानं यज्ञं तनुते         | 2   | ų  | 2   |      |
| वेदमन् च्याचार्यो            | 2   | 88 | 5   | १२९  |
| शं नो मित्रः                 | 8   |    |     | 46   |
|                              |     | १२ | 8   | 28   |
| शीक्षां व्याख्यास्यामः       | 8   | ?  | 8   | १३   |
| श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य      | 2   | 6  | ą   | १७०  |
| 11                           | 2   | 6  | 8   | १७१  |
| स एको मनुष्यगन्धर्याणाम्     | २   | 6  | ?   | १७०  |
| स य एवंवित्                  | 3   | १० | 4   | २२९  |
| स य एषोऽन्तर्हृदये           | \$  | Ę  | - 8 | ३६   |
| स यश्चायं पुरुषे             | 7   | 6  | 4   | १७९  |
| सह नौ यशः                    | 8   | ₹  | 8   | १५   |
| <b>सुवरि</b> त्यादित्ये      | 8   | Ę  | २   | ३६   |
|                              |     |    |     |      |





Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Acya Samai Folendation Chinnia and eGangon